राष्ट्र-जागृतिमाला पुस्तक ७ मूल्य २)

"सस्ता-मंडल श्रजमेर ने हिन्दी की टबकोटि की पुस्तकें सस्ती निकाल कर हिन्दी की बड़ी सेवा की है। सर्व साधारण को इस संस्था की पुस्तकों लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए।"

मदनमोहन मालवीय

मुद्रक और प्रकाशक जीतमल छ्णिया सस्ता-साहित्य-प्रेस, अजमेर

📆 क ऋदष्ट हाथ विश्व को अपने चक्र पर रखकर सहज 🕏 लीला से घुमा रहा है। कभी यहाँ रात त्र्याती है, कभी दिन । कभी सूर्योद्य होता है, कभी सूर्यास्त । कभी मध्याह का प्रखर सूर्य तपता है, तो कभी घोर काली-कळूटी राव । इम ऑर्बे फाड़-फाड़कर देखते हैं, मगर प्रकाश की रेखा तक नहीं दिखाई देती । जीवन श्रौर जागृति का कोई चिह्न नहीं। हम बीच बस्ती में खड़े होते हैं, मगर रात ऐस्री विजन श्रीर सूनी माल्म होती है, मानो हम वन में कही श्रकेले फॅंग गये हैं। पर वह अंघकार निकल गया। प्रभात की सुखद वायु हमारे गात्रों को स्पर्श करने लगी। जाड़े की रात में सिकुड़ कर बैठे हुए दीन बटोही की तरह खड़े चुर्चों की शाखायें हिलने लगीं, और पत्नी कलरव करने लगे। प्राची प्रसन्न हुई। एक मंगल शक्ति का उदय हुन्ता। श्रंधकार-प्रस्त संसार को प्रकाश-पुंज मिला। श्रट्ठामी हजार ऋषियों की तपस्या सफल हुई। सूर्योदय हुन्ना! सत्या-ग्रह श्राया!

यह सत्याप्रह का युग है। अब तक हम भारतवर्ष मे चम्पारन, खेड़ा, गुरु का बाग, नागपुर, बोरसद, और पेट-लाद में सत्यामह के क्रमिक उत्कर्षका दर्शन कर चुके। शीत ऋतु के बाल-रिव की तरह वह प्रवल श्राशापद श्रीर निश्चित श्राश्वासन-दायक तो था। मगर वह हमारे जाड़े को नही भगा सकता था। स्रव उसकी किरणे जरा तीक्ष्ण होती चली। बारडोली का सत्याप्रह अभय का वरदान नहीं प्रत्यच्च अभग्रदायक है । इस सत्यापह ने दुर्वेल किसानो के हृद्य से राजभय को संपूर्णतया नष्ट कर दिया। बारडोली मे जनता की जो श्रद्भुत विजय हुई श्रौर सर-कार का जितनी जबर्दस्त शिकस्त खानी पड़ी है, वह हमारे स्वाधीनता के संप्राम मे चिरसारणीय रहेगी। सुके तो विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय इतिहास मे इस सत्याप्रह-संप्राम का महत्व राम-रावण युद्ध श्रीर महाभारत से भी बढ़ जाय तो श्राश्चर्य नहीं । राम-रावण-युद्ध का पुनीत इतिहास आद्य कवि वाल्मीकि ने लिखा है दूसरे की कथा-सरित् महर्षि व्याम की पावन लेखनी से निस्सृत हुई है। कहाँ व्यास-वाल्मीकि श्रीर कहाँ मैं ? तथापि श्रपनी श्राहण को जानते हुए भी यह श्रामधिकार चेष्टा करने के लिए मैं कूद ही तो पड़ा। इसके लिए जिम्मेवार है यह युवक-हृदय और इस पावन इतिहास को जितनी जल्दी हो सके, देश के कोने कोने तक पहुँचाने की उत्कट श्रामलाषा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी यह श्राहण 'रचना' कम से कम हमारे इस युग के किसी व्यास-वाल्मीकि की श्रामल कृति के लिए तो संसार को तैयार करे।

इस इतिहास या सत्याग्रह-कथा की रचना मैंने नीचे तिस्त्रे साधनों के आधार पर की है।

बारडोकी की सेटलमेण्ट रिपोर्ट ।
'बारडोकीना खेदूनो'—( ले॰ श्री ट्राइरि द्वा॰ परीख )
'बारडोकी सत्याग्रह खबर पत्र,'—(दैनिक) की फाइल 'यंग इण्डिया' 'नवजीवन'

'प्रताप' ( सूरत. साप्ताहिक ) विशेगांक 'प्रस्थान' ( अहमदावाद, मासिक ) ,,

'इण्डियन नैशनल हे ल्ड' ( बम्बई, दैनिक ) "

सरकार की छैंड रेवेन्यू पॉ छिसी को समझने के लिए मुझे एक दो अन्य ग्रंथ भी देखने पढ़े हैं।

बारहोली सत्यायह-प्रकाशन विभाग के श्रध्यक्त श्री जुगतराम भाई दवे तथा पू० महात्माजी के सेक्रेटरी श्री महादेव भाई देसाई का मैं विशेष रूप से श्रनुगृहीत हूँ। श्री जुगतराम भाई ने वड़े प्रेम-पूर्वक मुक्ते वह सब सहायता, सामशी श्रौर श्रनुकृतता दी, जिसकी मुके समय समय पर जरूरत पड़ी । श्री महादेव भाई के ' यंगइगिडया ' तथा 'नवजीवन' में प्रकाशित लेखों से मुक्ते जो सहायता मिली है उसके लिए मैं उनका ऋर्गी हूँ। पर मैं उनका विशेष रूप से भी कृतज्ञ हूँ। श्रपनी पुस्तक लिख टेने पर मेरी यह बहुत भारी इच्छा थी कि इस संग्राम के श्रंतरंग को जानने वाले किसी सज्जन को पुस्तक दिखा दूँ। श्रीजुगतराम भाई ने बड़ी छपा-पूर्वक यह काम स्वीकार कर लिया। मैंने पुस्तक उनके पास भेज दी। वे हृदय से चाहते थे कि वे पुस्तक देख जाया। पर उसी समय बारडोली मे पुनः जाँच का काम शुरू हो जाने के कारण पुस्तक के श्रिधिकांश को वे नहीं देख पाये। श्री महादेवभाई देसाई इसी समय बारडोली सत्याप्रह पर श्रंगरेजी मे एक पुस्तक लिख रहे थे। तब मैंने चाहा कि चनकी यह पुस्तक ही देख हूँ। यदि अपनी पुस्तक मे कोई श्रुटि रह गई होगी तो इसके देख लेने पर मैं उसे श्रासानी से दूर कर सकूँगा। उनकी पुस्तक समाप्त होने पर यह सुयोग मुक्ते वर्धा में मिल गया, जिसके लिए मैं श्री महादेव भाई का श्रत्यंत ऋग्ती हूँ। उनकी पुस्तक ने मेरा वड़ा उपकार किया । उसके देखने पर्र मुमे श्रपनी पुस्तक की प्रामाएयता तथारचना के विषय में जो फिसक थी वह दूर हो

गई। जहाँ कही मुभे आवश्यक जँचा, यह पुस्तक देखने पर, अपनी पुस्तक में मैंने आवश्यक संशोधन भी कर लिया। 'सत्यमेव जयते' वाले अध्याय को, यह पुस्तक पदने पर मैंने दूसरीबार लिखा, और 'विजय के बाद' वाले अध्याय का पहला हिस्सा उनकी पुस्तक से व्यो का त्यो ले लिया है। और भी कुछ स्थानों पर छोटे बड़े संशोधन किये हैं। उन सब के लिए मै श्री महादेव भाई का अत्यन्त ऋ गी हूँ।

किसानों का पत्त सममने में श्री नरहरि भाई परीख लिखित 'बारडोलीना खेडूतो', नैध श्रान्दोलन को सममने में 'प्रताप' तथा 'इिएडयन नैशनल हेरल्ड' का विशेषांक और सरकार के पत्त को सममने में 'बारडोली सेटलमेन्ट की रिपोर्ट' से मुक्ते विशेष सहायता मिली है। श्रतएव में उन सब का हृदय से श्राभारी हूँ।

प्रायः प्रत्येक अध्याय के अन्त मे मैने एक एक गीत भी दे दिया है। ये गीत बारडोली के लोक-हृद्य के एक तरह से दर्पन हैं। किसी महान आन्दोलन या जागृति के साथ साथ लोक-साहित्य में भी कैसी स्पृहणीय क्रान्ति हो जाती है, इसके वे उदाहरण हैं। प्रायः सभी गीतो की भाषा सरल है, इसलिए उनके अनुवाद नहीं दिये।

रू प्रुफ रीडर की गलती से पृ० ४२९ के प्रारम्भ से १ और पृ० ४३४ लाइन १५ के नीचे '२' का अंक हालना रह गया।

ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है सत्याग्रह-सूर्य की रिमयाँ कठोर होती जा रही हैं। देश के कोने-कोने से बारडोली की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। किसानो में खियों में और मज़रों में नवीन प्राणों का संचार हो रहा है। यह जागृति एक महान् शक्ति है। एक मामूली वांस की किमची से प्रवल धनुष्य वनाया जा सकता है। भारत का ऋपार सानव बल, जो सुत्तावस्था में पड़ा हुआ था, श्रव जाग रहा है। यह वारूद है। नहीं, विद्युत का श्रनन्त भाग्डार है। वह सृष्टि के कग्ए-कग्ए मे व्याप्त है। इसका सदुपयोग करनेवाले वीर वहामभाई जैसे अनेक कुशल सेना नायको की जरूरत है।

वारडोली के अपढ़ परन्तु वीर किसानो के सन्यामह की यह कथा हमारे दिल में बल और आत्म-विश्वास उत्पन्न करें और देश में अनेक बारडाली निर्माण करने के लिए प्रेरणा करें। बस यहीं कामना है।

वैजनाथ महोद्य

# विषय-सूची

# सरदार वहाम भाई ( जीवन-वरित्र )

韦

# १---पुराय दर्शन

नवीन शक्ति का उदयः, आश्चर्यजनक संयोगः, विशास उद्यानः, कौन हैं वे वीर ? अरे, यहां यह क्या है ! काली परज से रानी परजः, साह्कारों का जालः, अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव, रानी परज में चर्खाः, व्यापार और शिक्षा, जागृत रानी परज ।

2S

### २--- तव-प्रकाश

ख्न चूसने की विधि; अकाल का कारण; सिर पर लटकती हुई तलवार; जमीन का मालिक कौन है ? नया बन्दोबस्त; लगान-गृद्धि का इतिहास ।

धर

## ३--ज्वाला!

पार्श्वमेंटरी कमेटी, किसानों की बात; लगान बृद्धि के कारण, सरकारी दलीलों का जवाब ।

७१

# ध---यञ्च-देवता का आवाहन

क्या सत्याग्रह हो सकता है ? प्रथम रेखा, लगान-नीति के दुष्परिणाम; झूडा भविष्य—कथन; गलत सरीका; सबसे बढ़ी विपरीतता ।

33

### ४---यज्ञारमभ

वायुमंडल; सावधान,—अपने बल पर; जटिल नीति; राज्य का आधार किसान, शरीर के दुकड़े-दुकड़े हो जायँ; सत्याग्रह की प्रतिज्ञा।

800

# ६--व्यूह-रचना

भानव हृदय की विलक्षणता, सरकार क्या करेगी ? इरएक गांव फौजी छावनी हो; भाभो, जरा मजा चला दें; खुफिया स्वयं-सेवक; संचालन; भनुशासन, सत्या-ग्रही दुर्गे ।

१२१

७---नवजीवन (पहला महीना)

तहसीलदार दंग; विश्वासघातः ग्रुभ प्रसंग, बार-डोली का यशोगान ।

१४१

# =--प्रदृलाद-प्रतिश्वा ( दूसरा महीना )

ब्यर्थ की दौड़-धूप; पावन अग्नि; वीर पूजा; वीर वैश्य बहन, दुबला या प्रबल; भाग्यशाली वैश्य, नेक सलाह; "प्याज चोर"; सचा किसान, अलौ-किक तेज।

१४६

# ६—वितदान का श्रीगरोश (तीसरा महीना)

दिल दहला देनेवाला शोर; राष्ट्र-पुरुष का शरीर; स्वराज्य का सचा भर्थ; लोक-जागृति का भवलोकन; भन्धा-धुन्ध, महिपी हरण; मद्य-प्रकरण, कौन पूछता है! भर्यकर भपराध; रविशंकर भाई; वालोड़ के वीर युवक; भादर्श माता, शील—संतोष।

838

# १०—पठान राज्य ( चौथा महीना )

"मोहाक क्रव"; अनुकरणीय वर्ताव; लुटेरापन; जो हाथ लगे वही सही; षृणित व्यवहार; सतीत्व पर आक्रमण, ऐसा है अंग्रेजी राज; शांति-प्रिय और उप-द्रवी; प्रजा-पालन का दकोसला; "छाती फाटी छे"। २२४

# ११—विराटरूप दर्शन (चौथा महीना)

जहरीला प्रचार; अहो रूपम् ! अहो ध्विनः; मर्मा-न्तिक बाण; मर्यांदा की रक्षा, सूर्य को कौन लिपा सकता है; सूरत जिला परिषद्; सच्चे लोक-प्रतिनिधि; संगठन का जवाब संगठन; दर जालिम सरकार का या निहत्थे किसानों का; पटेल इस्तिफा पेश करते हैं; पटवारी नौकरी नहीं चाहते; किसानो की गिरफ्तारी। २४७

# १२--दया ( पांचवां महीना )

सजीव महाकाब्य; नींद टूटी; बड़ों की दया, कवि-हृदय की न्यथा; निष्पक्ष प्रमाण-पत्र; सम्राट की सत्ता का अपमान ? मेघराज का राज; आवकारी विभाग से सहयोग न करो; पट-परिवर्तन ।

305

308

१३—समभौते का असफल प्रयत्न ( छठा महीना )

त्फान के पहले की शांति; महामृत्युंजय का मंत्र; सुलह की बातचीत, सरकार की शतें; किसानों की शतें।

१४—खूनी पञ्जा ( छटा महीना )

पिष्ठ-पेपण, सरकार और क्या वर सकती थी ? अक्षिल भारतीय प्रदन, अटल और अनिवार्य शर्तें; कानून हमारा देवता है; सद्गुण दुर्गंण हो जाते हैं; परमात्मा वचाए ऐसे मित्रों से, राक्षसी मनोरचना । ३२६

# १४—सत्यमेव जयते (सुलह)

भक्तों मे खलबली, किसानों के हितैपी, श्री मुन्शी की निराशा, साबरमती-पूना-बारहोली ! अजीव मसविदा, सुलह पर दस्तखत, सरकार की घोपणा । ३४६

# १६-विजयोत्सव

वालोड का भाषण, सत्याग्रहो वृति; अध्री प्रतिज्ञा; सत्याग्रह का प्रताप, सोल्डह आने जीनः सफाई और आरोग्य, विजय का सचा उपयोगः; हमारा नाप। ३७१

# १७-विजयोत्सव (२)

धन्यवाद के पात्र, हृत्य का पलटा, पंचायतो को पुनर्जीवित करो; सूरत का स्त्रागत, स्त्रगं तुच्छ है। ३६६

# १८-विजय के वाद

सिविल सर्विस की मनोवृत्ति; फिर गडबढ़; गव-र्नर शान्ति के लिए उत्सुक थे; सरदार की शर्तें; प्रगति के शत्रु । ४२६-४८६

# १६--परिशिष्ट

# चित्र-सूची

| 9  | सरदार वल्लमभाई पटेल            |     |       | कः   |
|----|--------------------------------|-----|-------|------|
| ₹  | प्रतिद्वन्द्वी सर ऐस्ली विल्सन | ••• | •     | 9    |
| Ę  | पूज्य कस्तूर वा गांबी          |     | ***   | 32   |
| 8  | प्रेरक प्राण .                 |     | •••   | 94   |
| ų  | बारडोली ( पुष्पाकार नक्षा )    | )   | •••   | 98   |
| Ę  | राष्ट्र-ध्वज                   | ••  | • • • | ,,   |
| ৩  | रानी परज के पुरुष              |     | •••   | 33   |
| 6  | रानी परज की ख्रियां            | ••• | •••   | 90-  |
| ٩  | रा॰ सा॰ वादूभाई देसाई          |     | •     | ९६   |
| 0  | रा० वा० भीसभाई नाईक            | ••• | •••   | 19   |
| 19 | श्री हरिभाई अमीन               | ••• | •••   | "    |
| 12 | श्री शिवदासानी                 | ••• | ••    | "    |
| 3  | <b>डॉ॰ दीक्षि</b> न            |     |       | "    |
| 8  | श्री दयालजी भाई                | ••  | •••   | "    |
| 14 | श्री कल्याणजी भाई              | *** | •••   | -    |
| Ę  | डॉ॰ सुमन्त मेहता               | ••• |       | •;   |
| e  | डॉ॰ चन्दूलाल देसाई             | ••  | 449   | 332- |
| 6  | श्री नर्मदाशंकर पंड्या         | ••• | •••   |      |
| i٩ | श्री चिम्मनहारुजी चिनाई        | ••• |       | 93₹  |
| 60 | दरबार श्री गोपाकदास भाई        | • • | ***   | 376  |
|    |                                |     |       |      |

| २१   | श्री मोहनलाल कामेश्वर पण्ड्य  | π                 | •••  | 35         |
|------|-------------------------------|-------------------|------|------------|
| २२   | डॉ॰ घीया                      |                   | •••  | 71         |
| २३   | श्री केशव भाई                 |                   | •    | 2)         |
| 85   | श्री अन्वास तैय्यबजी और श्री  | ो फूलचंद भाई      | शाह  | १२९        |
| રૂપ  | कवि श्री फूलचद भाई            | •••               | •••  | 188        |
| ३६   | श्रीमती मीठूबेन पेटिट         | ***               | ••   | 184        |
| 20   | श्रीमती रानी भक्तिलक्ष्मी देस | ाई                | 400  | 22         |
| 36   | श्रीमती गुणवन्ती बेन घीया     | •                 | •••  | 23         |
| २९   | कुमारी मणीवेन पटेल-सरदार      | साइब की पुर       | त्री | 37         |
| 30   | वीर वणिक श्री वीरचंद चेनाः    | जी                | •••  | 980        |
| 3 3  | हमारा पोस्टमन                 | ***               | •••  | 361        |
| ३२   | बारढोलो की एक सभा             | •••               | •••  | 198        |
| 38   | सावधान-ढंका और शंख            | •••               |      | 800        |
| ₹8   | गांवों में हदताळ              | •••               | •••  | 3)         |
| 34   | निदुर पहरा                    | ***               | ••   | १९२        |
| 38   | केद में                       | •••               | •    | 193        |
| इ ७  | वालोड के दो युसलमान           | ***               | •••  | 200        |
| 36   | मि॰ कोठावाळा—खास पुढि         | व्स सुपरिन्टेन्डे | न्द  | २०९        |
| ે દુ | मि॰ सदरी-समानों की रि         |                   | ••   | 37         |
| 80   | "अनुकरणीय बर्नान" वाळे प      | पठान              | •••  | 27         |
| .88  | मूक बिखदान                    | •••               | •    | <b>358</b> |
| ४२   | गहीद भैंस की मालकिन           |                   |      | "          |
| धइ   | श्रीमती शारदावेन मेहता        |                   | •    | "          |
| 88   | पठान और तलाट                  | •••               |      | 19         |
|      |                               |                   |      |            |

# ( 3 )

| 8 .  | वालोड के चीर युवक             | ***           | •••        | <b>२</b> २५ |
|------|-------------------------------|---------------|------------|-------------|
| ४६   | युवकों को बिदा .              | ***           | ***        | ₹8•         |
| 80   | वांकानेर के कैदी              | ••            | ***        | 583         |
| 88   | निष्पक्ष दर्शक-श्री कुंत्ररू, | श्री ठक्कर भौ | र श्री वसे | २५६         |
| ४९   | व्यथित कवि-श्री कन्हेयाला     | ाल मुंशी      | •••        | २५७         |
| 40   | मुंशी-कमिटि के सभ्य           | *** 1         | • • •      | २७२         |
| 41   | श्री नरसिंह चितामण केळ        | कर और सरव     | रार साहब   | २७३         |
| ५२   | स्वामी भानन्द                 |               | •••        | इपर         |
| ×٤   | महात्मात्री एक सभा में        | •••           | •••        | ३५३         |
| 48   | श्री लाङजी नारण जी            | •••           | ••• 1      | 346         |
| પુષુ | सर चुन्नीलाल मेहता            | •••           | •••        | ३६९         |
| ષ્ફ  | महात्माजी बालको में           | •             | ••         | 808         |
| ५७   | गुरु-शिष्य की जोड़ी           | ••• ,         | •••        | ४०३         |
| ১৮   | स्वर्गीय काला जी              | •••           | •          | 858         |
| 49   | महर्षि टाल्स्टाय              | •••           | •••        | 884         |

# गीत-सूची

| 1        | गुणवंती गुजरात                | ***  | ***   | 80   |
|----------|-------------------------------|------|-------|------|
| ₹        | कर्म-भूमि                     |      | •••   | 3'3  |
| 3        | जागृत रानी परज का गीत         | •    | •••   | 80   |
| 8        | रानी परज का गीत               | •    | •••   | 90   |
| ч        | परदेशी सूवा                   | •••  | •••   | 90   |
| Ę        | मधुरो अवसर                    | •••  | •••   | 190  |
| •        | वारटोळीना गशोगान              |      | •••   | 940  |
| 6        | सस्ती रे आजे ते प्रश्रुशी पधा | रिया | ••• * | 168  |
| <b>ς</b> | पाढोशीनो धर्म                 |      | •••   | 468  |
| l o      | धन्य बारडोली                  |      | ••    | 990  |
| १        | शील संतोष ना बख्नर            | •••  | *     | २२४  |
| 3 2      | छातीये छातीये छातीये रे       | !    | •••   | २७५  |
| 3        | सत्ता बळे छे .                |      |       | 2:9  |
| 8        | कोण आब्यो ? टवे आब्यो         | •••  | •     | ₹09  |
| 94       | विजयी प्रजा                   |      | •••   | १२८  |
| 3 €      | भन्यायी राजा                  | •••  | •     | 386  |
| 30       | लाज राखीं                     |      |       | ३६ँ९ |
| 36       | हाक वागी                      |      | ***   | 362  |



श्रीमती पू॰ कस्तूर वा गांधी

# सरदार

Ev'n to the dullest peasant standing by Who fasten'd still on him a wondering eye. He seemed the master-spirit of the land Jonna Baille.

कों करक करने की अपेक्षा एक नागरिक की रेक्षा करना भपना धर्म समझता है; अतः एक सन्ना सेना-नायक हरूके दिल से कभी खदाई नहीं छेड़ता और न विना अनिवार्य कीरण के युद्ध-घोषणा करता है। सच्चे सिपाही और सरदार बढ़ बदकर बातें कभी नहीं करते, छेकिन जब बोलते हैं तो काम फतेह ही समझिए।" महात्मा छ्यर के ये शब्द बारहोली के चीर सर-दार वल्लम भाई और उनके सिपाहियों के गुण का सचमुच थोड़े में भच्छा परिचय कराते हैं। बारडोली के अतुल संग्रामकी कथा इस पुस्तक का विषय है। परन्तु पाठक यदि इस संग्राम के संचालक के जीवन-चरित का थोड़ा सा परिचय प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक शॉयद वे उसकी सफलता के रहस्य को भी भली भांति क संमेश संकें।

# माता-पिता, जन्म और शिक्ता

वरहभ भाई के माता पिता देहात् में रहते और खेती करते थे। गुजरात के पेटलाद तारलुका में करमसद नामक एक गाँव में इनका घर था। वहीं खेती की जुमीन भी थी। वस्लमभाई के पिता श्री झवेरभाई बढ़े साहसी, संयमी और वीर पुरुष थे। सन् १८५७ के गदर में उन्होंने माग लिया था और झांसी की वीर महारानी लक्ष्मीवाई के प्रान्त में खूब घूमे थे। उन दिनों तीन साल तक घर वालों को उनका पता न चला।

श्री झवेरभाई स्वामी नारायण के भक्त थे। ५५ वर्ष की उम्र से वह उनकी सेवा करने छगे थे। घर पर केवछ एक बार भोजन करने आते, शेप दिन-रात स्वामी जी की सेवा में ही रहते थे। उस समय के साधुओं का जीवन पवित्र होता था, छेकिन साम्प्रदायिकता से वे भो बचे हुए म थे। श्री झवेरमाई भी एक बार साम्प्रदायिकता के चक्कर में पढ़ गये थे। उनका स्वास्थ्य और शारीरिक सम्पत्ति बहुत अच्छी थी। अपने अन्तिम समय तक वह प्रतिदिन मुद्दी भर कम्बे चावछ और वाजरा चवाया करते थे। श्री झवेरमाई ९२ वर्ष की छम्बी उम्र तक जीये। श्री बछ्डमभाई की माता भी उनके पिता के समान संयमी, धर्म-शीछा, कप्ट सहिष्णु और देशमफ हैं। ८० वर्ष की उम्र में भी दिन-दिन भर चर्छा चछाती रहतीं और भगवद भजन करती रहती हैं।

अपने माता-पिता के इन गुणों का चल्लभभाई के जीवन पर ख़ासा असर पड़ा है। संयम, साहस, लगन, कप्ट-सहिष्णुता, इदता और निर्भीकता आदि चल्लभभाई को अपने माता-पिता से ही विरासत में मिले है। बचपन से वल्लमभाई में ये गुण पाये गये हैं और अब तक बराबर विकसित होते रहे है।

वल्लभ भाई का बचपन अपने माता पिता के साथ देहात् मे -बीता। इनकी जन्मतिथि का कोई पता नहीं चलता। पिता को शिक्षा का शौक था, इसिलिए वह बालक वल्लभ को रोज सबेरे अपने साथ खेत पर छे जाते और रास्ते में आते जाते पहाड़े याद करवाते। वल्लभमाई का विद्यार्थी जीवन मनोरंजक घटनाओं से भरा हुआ है। उनकी प्राथमिक पढ़ाई कुछ तो अपने ही गाँव में और कुछ पेटलाद में हुई। माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें पहले निडियाद और बाद में बड़ौदा जाना पड़ा था। निड़ियाद के एक शिक्षक स्कूली पुस्तकों का ज्यापार करते थे। वल्लभमाई ने उनसे पुस्तकें ख़रीदने के विरुद्ध आन्दोलन उठाया । उत्तेजना-फैली छड़कों ने हड़ताछ कर दी। पाठशाला छः दिन तक वन्द रही और अन्त में शिक्षक को झुकना पड़ा ! दूसरा प्रसंग बढ़ोदे का है। संस्कृत में रुचि न होने के कारण मैट्रिक से उन्होंने गुजराती ली। गुजराती-शिक्षक श्री छोटालाल नामक एक सजान थे। वह गुज-राती तो पढ़ाते थे, लेकिन संस्कृत छोड़कर गुजराती पढ़ने वाले विद्यार्थी से उन्हे कुछ चिद्र सी रहती थी। जब वल्लभभाई उनके वर्ग में पहुँचे तो श्री छोटाळाळ ने उनका स्वागत करते हुए कहा <sup>4</sup>भाइए महापुरुष, कहाँ से पवारे ? आप संस्कृत छोड़कर गुजराती छेते तो हैं, छेकिन क्या आपको यह याद है कि विना संस्कृत के गुजराती भच्छी नही आती।' इस पर विद्यार्थी वल्लभ धीरे से , बोले ! 'पर साहब, अगर हम सभी संस्कृत पद्ने छग जायेगे तो आप किसे पढ़ावेंगे ?' इस पर शिक्षक और विद्यार्थों में मनो-

मालिन्य पैटा हो गया और इक दिनों में झगड़ा वढ़ने बढ़ते प्रधा-नाध्यापक के पास पहुँचा। उनके पूछने पर विद्यार्थी वह रूभ ने कहा—'यह मुझ से पहाड़े लिखवाते हैं। यह भी बोई सज़ा है? पाठ्य पुस्तक से छुठ लिखायें तो मुझे लाम भी हो। इस पहली पुस्तक के एक-दो के पहाड़े से तो किसी दा भी लाम नहीं हो सकता, उल्टे इन पहाड़ों को लिखते देखकर लोग मुझे मूर्च कहेंगे।' मुख्याध्यापक ने विद्यार्थी' को दिना इक कहे छोड़ दिया। इसके दो महीने वाट ही दूसरे शिक्षक से झगड़ा हो जाने के कारण वल्लमभाई बड़ौदा के हाईस्कूल से निकाल दिये गये। फिर वे निद्याद आये और मैट्रिक पास की। क्या विद्यार्थी जीवन की इसी दुंदमनीयता में तो मावी सरदार नहीं छिपा हुआ था?

# वकालत और पत्नी-वियोग

वल्लभ भाई के माता पिता साधारण हैसियत के थे। उनकी आर्थिक स्थित बच्छी न थी। अत वल्लम भाई ने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने का मोह छोड़ दिया। सच पूछा जाय तो उन्हें सांहित्यिक उच्च जिल्ला का मोह था हो नहीं, और न वह चार पाँच वर्ष तक धैर्य धारण करके वैठे रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ज़िला वकालत की परीक्षा पास की और गोधरा में वकालत करने लगे। उसे समय श्री विद्वलमाई पटेल बोरसद में वकालत करते थे। लोकमान्य तिलक की माँति वल्लभ माई ने अपने जीवन का ध्येय लोक-सेवा नहीं बना रक्जा था। वह तो छोटो उम्र से ही विलायत जाने और बैरिस्टर वनकर आने के स्वयंन देखा करते थे। इसी स्वयंन को सच्चा करने के लिए उन्होंने वकालत भी शुरू

की थी। वल्डभभाई के पास फ़ौजदारी नामले अधिक आते थे। अपनी चातुरी एवं कुशाम बुद्धि के कारण थोदे ही समय में ज़िले भर में वे प्रख्यात हो गये। वल्छमभाई के पास खून, झूठे दस्ता-चेज; डाकेजनी आदि के मासले अधिक आते थे। उन दिनों फ़्रीजदारी अदालतों के अधिकारियों और पुलिस आदि महकर्मी के अन्य हाकिमों पर वल्लभ भाई का बडा रौव था । अधिकारी उन्हें देखकर कांपते थे। हरवण्ड नामक एक अंग्रेज़ मैजिस्ट्रेट जवान का वड़ा इकका था। एक खून के सामले में वरलभ भाई ने इन साहब बहादुर को बड़ा ही परेशान किया था। वह बात याद आते ही आज भी वे खुब हँसते और हँसाते हैं। अपने वकालत के दिनो में उन्होंने इस तरह कई मैजिस्ट्रेटों और कलक्टरों को छकाया था। वल्लभ भाई की वकालत की संफलता का कारण उनका गंभीर-कानू न-ज्ञान नहीं या । अपनी व्यवहार-हुशलता, मानव-स्वभाव की परीक्षा, जिरह करने की खूबी और प्रमाणों की छान बीन करने की अद्भुत शक्ति के बल पर हो वह हमेशा सफल होते रहे। दीवानी मामलो को वह बहुत कम हाथ में लेते थे।

एक वार गोधरा में भयकर प्लेग हुआ। अदालत के नाज़िर का लढ़ का बीमार पड़ा। वल्डममाई ने उसकी सेवा-अञ्जूषा की, लेकिन वे उसे बचा नहीं पाये। स्मशान से लौटते ही स्वर्य -बीमार पड़े। गाँठ भी हो गई। लेकिन वे जरा भी घबराये नहीं। गाड़ी में बंठकर पत्नी के साथ आनन्द आये और पत्नी से कहा 'तुम करमसद जाओ, मैं निड़ियाद जाता हूँ, वहाँ चंगा हो जाऊँगा। -प्रेसी हालत में किस पत्नी को पति का साथ छोड़ने की हिम्मत .हो सकती है! लेकिन वल्लभमाई ने आग्रह-पूर्वक उन्हें बिदा दी, श्रीर इधर आप निख्याद चले गये और चंगे भी हो गये! एक बार पत्नी को 'ऑपरेशन' के लिए वम्बई रख आये। यों तो 'ऑपरेशन' के वाद प्रति दिन उनके समोचार मिलते रहते थे, पर कुछ दिन बाद एकाएक तबीअत बिगड़ गई। एक दिन वल्लभ भाई अदालत में मुकदमा लड रहे थे कि तार से पत्नी की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला। तार को पढ़कर उन्होंने मेजपर रख दिया। जब काम समास हुआ तब बाहर आकर मित्रों से ज़िक किया।

# विदेश-यात्रा श्रीर वैरिस्टरी

पहले कहा जा चुका है कि वल्लमभाई इंग्लैण्ड जाने की तैयारी कर रहे थे। जिस कम्पनी से विलायत-यात्रा के लिए पत्रब्यवहार चल रहा था उसकी अन्तिम चिठ्ठी वल्लभभाई के बड़े
भाई श्री विट्ठलभाई पटेल के हाथ लग गई। अंग्रेजी में दोनों के
नाम बी॰ जे॰ पटेल होने से यह गड़बड हुई थी। फल-स्वरूप बड़े
भाई ने छोटे भाई से कहा 'में तुमसे बढ़ा हूँ, मुक्ते इंग्लैण्ड हो।
आने दो। मेरे लौट आने पर तुम्हें जाने का मौका मिल सकेगा,
परन्तु तुम्हारे लौट आने पर मेरा जाना न हो सकेगा।' इस बात
चीत के पन्द्रह दिन बाद विट्ठल माई इंग्लैड के लिए रवाना हो।
गये। उनके लौट आने पर तीन वर्ष बाद फिर वल्लभभाई इंग्लैड
पहुँचे।

इस समय तक तो वल्लभभाई काफी बढ़े हो चुके थे और उम्र के साथ-साथ उनका ज्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव भी बहुत कुछ बढ़ चुका था। अतः इंग्लैंग्ड जाने वाले अन्य नौजवानों की भाँति उनके पथ-अष्ट होने की संभावना नहीं थी। वल्लभभाई तो जाते ही जी-जान से पढ़ाई में लग गये वे वचपन में जितने नट-स्रट थे, अब उतने ही एकाग्र और सौम्य विद्यार्थी वन गये। जहाँ रहते थे, वहाँ से मिडल टेम्पल का पुस्तकालय ११ मील दूर था । वक्लभभाई सबेरे उठकर पुस्तकालय पहुँ वते। वहीं बैठकर दूध रोटी खाते थे और दिन भर पुस्तकों के पढ़ने में गड़े रहते । जब शाम पड़ती और सब छोग चछे जाते, तब पुस्तकालय के कर्मचारी द्वारा याद दिलाने पर स्वयं भी उठते और घर लौट भाते । दिनों उन्होंने सत्रह-सत्रह घण्टों तक पढ़ा, अध्ययन और मनन किया। फल भी वैसा ही उज्जवल और गौरवेशाली निपजा। वे प्रथम श्रेणी में प्रथम आये, ५० पौण्ड की छात्रवृत्ति मिली और चार टर्म की फ़ीस माफ़ हिई। वल्छममाई के उत्तरी को पढ़कर उनके परीक्षकों को बढ़ा आश्चर्य हुआ था और उनमें से एक ने चीफ़ जिस्टस स्कॉट के नाम वल्डम भाई को क पत्र लिख दिया था, जिसमें लिखा था कि वल्लभभाई जैसे भादमी को न्याय-विभागे की अँची से अँची जगह दी जानी चाहिए! इस तरह परीक्षा पास करके दूसरे ही दिन वल्लममाई भारत आने वाले एक जहाज पर सवार होकर स्वदेश छौट आये ! इंग्लैण्ड की सैर करने के लिए दो चार-दिन भी वहाँ नहीं ठहरे !

# ' पाप-पुराय का चॅटवारा

स्वदेश छौटते ही बैरिस्टर विल्लमभाई का धन्धा अहमदा-बाद में धड़ाके से चक्कने छगा। खेड़ा ज़िला के कई मविक्कल वर्षों से भाशा छगाये बैठे ही थे। श्री विद्वल भाई की वैरिस्टरी बम्बई में चल निकली थी, लेकिन उनका ज्यादातर समय लोक सेवा में नातने लगा। दोनों माइयो ने निश्चय किया कि देश की स्वतन्त्रता के लिए संन्यासियों की आवश्यकता है, स्वार्थत्याग-पूर्वक सेवा करने वालों की ज़रूरत है। अतः दो मे से एक देश-सेवा करे और दूसरा कुदुम्ब का भरण-पोपण। विकास माई ने दूसरी ज़िम्मेदारी अपने सर उठा ली। लेकिन प्रपंच अधिक समय तक उनके भाग्य में बदा नहीं था। ईश्वर की इच्छा तो कुछ समय के बाद उन्हें भी संन्यासी बनाने की थी। वह महात्माजी के सम्पर्क में आये और धीरे-धीरे उनके विचारों में परिवर्तन होने लगा।

# े गांधीजी का सम्पर्क श्रीर सन्यास

जव गुरू-गुरू महात्माजो अहमदाबाद आये तब बैरिस्टर बरूअभाई का धंधा अच्छी तरह चल रहा था। महात्माजी ने आकर कह्यों की शान्ति भंग को। आरंभ में तो महात्माजी वल्लभभाई का ध्यान अपनी ओर आकर्षित न कर सके। उल्लेट गुजरात कुव, में बैठे-बैठे अपने मित्रों के साथ 'विज' खेलते हुए उन्होंने एकबार कहा था—"गांधी क्यों इन लोगों के सामने ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं? यह तो भेंस के सामने भागवत कहने जैसा है।" मतलव-यह कि ग्रुरू-ग्रुरू महात्माजी वल्लभ भाई की दृष्टि में ब्यव-हार-श्वान-श्व्य से जैंचे होंगे। लेकिन जब महात्माजी गुजरात के राजनैतिक कार्यों में भाग लेने लगे, तब वल्लभभाई को कुछ आशा बंधी। उन्हें 'विश्वास हुआ कि अब प्रान्त के लिए विधायक एवं ठोस कार्य का मार्ग खुलेगा। इस बीच महात्माजी को अध्यक्षता में गोधरा में एक प्रान्तीय परिषद् हुई। इस परिषद् में रचनात्मक कार्य का जो खाका खींचा गया था, उसे मूर्त रूप 'देने के लिए

खुक मण्डल स्थापित हुआ। वल्लभभाई उसके मंत्री वने। महात्माजी तो बेगार बन्द करने का कार्यक्रम निश्चित करके चम्पारन चले
गये थे । वल्लभमाई अपने साथियों के साथ गुजरात में
रहे और उन्होंने कमिश्नर प्रेट से बेगार के सन्बन्ध में पत्र-च्यवहार आरंभ कर दिया। उत्तर न मिलने पर उन्होंने कमिश्नर के
नाम ७ दिन की मीयाद की एक याद-दिहानी नोटिस मेजी और
लिखा कि उत्तर न मिलने की हालत में हाईकोर्ट के फलाँ फैसले
के आधार पर बेगार को गैर कान्नो ठहराने और प्रान्तभर में
लोगों को बेगार न करने की स्चना दे दी जायगी। मीयाद प्रो
होने के एक दिन पहले ही कमिश्नर ने चल्लभभाई को बुलाकर
सव बात स्पष्ट समझा दी। महात्माजी इस वातपर बढ़े प्रसन्न हुए
और अब से वल्लभभाई उनके अधिक सम्पर्क में आने लगे।

# खेड्।-सत्यागृह

खेदा-सत्याग्रह-का समय निकट भाषा। महात्माजी ने पूछा भीरे साथ खेदा चलने के लिए कौन तैयार है ?' उत्तर में महात्मा- जी को पहला नाम बल्लभमाई का मिला। उस दिन से बह रण- क्षेत्र में कूरे सो कूरे। उनके जीवन में परिवर्तन ग्रुस्त हुआ, ,काया पलट गई, |लेकिन उस पुरुष-सिंह ने न तो पीछे लौटने, का नॉम लिया, न फिर कर देखने का ही। उन्हे विश्वास हो गया कि महात्माजी के आगमन से प्रान्त के पाखण्ड-पूर्ण राजनैतिक जीवन में सत्य ने पदार्पण किया है। वे जी-जान से महात्माजी की सहा- यता करने और उनके बताये कामों को तत्परता एवं पद्धता-पूर्वक पार खगाने लगे। खेदा-सत्याग्रह के समय बल्लभमाई गाँव-गाँव

महात्माजी के साथ घूमे । और इस सत्याग्रह की समाप्ति के बाद जब महात्माजी ने रॅंगरूटों की भर्ती का काम हाथ में लिया तब भी वर्छम भाई का नाम रॅंगरूटों में सर्व प्रथम था । थोड़े समय बाद महात्माजी सख्त बीमार पड़े और युद्ध बन्द हो जाने के कारण रॅंगरूटों की भर्ती का काम भी बन्द हो गथा।

इसके वाद वहुभभाई ने मुश्किल से एकाध वर्ष वकालत की होगी कि रॉल्ट्-एक्ट-सत्याम्रह लिड़ा। महमदाबाद में उपदव हुं । वहुभभाई के द्वांजे पर कड़ा पहरा बैठ गया। इन दिनों उन्हें कई तरह के कच्टों का सामना करना पड़ा। भयंकर तूफान के बीच भी वह शान्त चित्त से काम करते और लोगों के मुकदमें लड़ते रहे। उनके इस साहस एवं धेर्य का तत्कालीन पुलिस सुपरि-ण्टेण्डेण्ट मि० हेली पर बड़ा असर पड़ा। बारडोली की गत लड़ाई के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने वल्लभ माई को बारडोली के शान्त अहिसात्मक सत्याम्रह का सारा श्रेय सौंपा।

# ' असहयोग

ं इसके बाद असहयोग का जमाना आया । बल्लभमाई बैरिस्टरी तो नाम-मात्र की करतें थे । पर अब तो उन्होंने उसे भी तिलाक्षिल दे दी । वे अपने लड़के और लड़की को एक समय विला-यत भेजकर उच्चितिक्षा दिलाना चाहते थे । पर अब उन दोनों को उन्होंने सरकारी पाठशाला से इटा लिया और कहर असहयोगी बन गये । महात्माजी के गिरफ्तार हो जाने पर बल्लम भाई उन्हें जेल तक पहुँचा आये और उनके काम को अपने हाथों में ले लिया। उस समय वल्लमभाई राष्ट्रीय गुजरात के सचे स्वा बन गये थे। इन्हीं दिनों में गुजरात महाविद्यालय के लिए ब्रह्मदेश तक प्रवास किया और उसके लिए १० लाख रूपये एकत्र किये।

# नागपुर का सत्यागह

बल्लभभाई में सच्चे नेता का एक गुण बहुत पहले से विक-सित हो रहा था। वह था, अपनी निज की मर्यादा का भान। इस मर्यादा का भान जितना चल्लभभाई में पाया जाता है, उतना बहुत थोड़े नेताओं में मिलता है। उनके साइस और हिन्मत का परिचय तो पाठकों को मिल ही चुका है। वकालत के दिनों में उन्होंने काफ़ी व्यवहार-ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब गांधीजी के सम्पर्क से सत्य और अहिंसा में उनकी श्रद्धा और भी दद हुई और, इन्हीं गुणों से अपने सत्याग्रह संग्रामों में शखों का काम छेकर वह एक के बाद एक संप्राम में विजय संपादन करते गये। नागपुर का सत्याग्रह आरम्भ होते ही वल्छभभाई गुजरात से सैनिक भेजने लगे। श्री जमनालाख बजाज के गिरफ्तार होकर जेल जाने पर महासभा ने वल्डमभाई के हाथों में सत्याग्रह का नेतत्व सौंपा। इसके बाद भी गुजरात से अनेक सैनिक नागपुर पहुँ चे। नागपुर के गवर्नर ने सत्याप्रह को एक दम ग़ैर कानूनी और अराजक वताया था। छेकिन वल्छमभाई के नागपुर पहुँचने के थोड़े समय बाद ही गवर्नर ने उन्हें अपने पास बुलाया। कुछ बात चीत हुई और फलतः १०—१५ दिन में तो जनता की सारी माँगें स्वीकृत हो गईं। समस्त (इजार से अधिक) केंदी छोड दिये गये और वल्छमभाई विजय का सण्डा फहराते हुए गुजरात छीट आये।

# वोरसद का सत्याग्रह

ं वोरसद के सत्याप्रह का आरम्म हुआ। इस सत्याप्रह जैसी स्वच्छ और तक्ताल विजय दिखाने वाकी लडाई तो अभी तक हिन्द्रस्तान के इतिहास में नहीं छड़ो गई है। सरकार ने वोरसद की प्रजा पर राज्य की रक्षा से वंचित भराजक और विगड़े दिमाग जरायमपेशा छोगों को आश्रय देने, उन्हें पकड्वाने में सहायता न करने का आरोप रनला था और अधिक पुलिस की नियुक्ति कर के उसके खर्चे के लिए २, ४०, ०००) का दण्डरूप कर जनता के मध्ये महा था। इन में से एक भी भारोप सच्चा न था। वरुलम-भाई ने इन भारोपो को सचा सिद्ध करने के छिए सरकार-को चुनौती दी और खुद उसी को दोपी उहराया। अगर सरकार अपने आरोप सिद्ध कर देती तो वल्लभभाई को एक वर्ष के लिए जेळ जाना पड़ता । लेकिन सरकार तो स्वय अपराधी थी और ढाकुओ के साथ मिलकर अपराघों—खून आदि को संख्या बढ़ा रही थी। वल्लुमभाई लगातार एक महिने तक गाँव-गाँव घूमे और सरकार की करतूती की पोल खोलते रहे। लोगों की बराबर हर था कि वरुजममाई अब पकड़े जायँ, तब पकड़े जायँ। लेकिन इतने में तो, सवा महीने के भीतर, सरकार ने अपने होम सेम्बर को जाँच के छिए भेजा और दण्ड साफ कर दिया। सत्याग्रह समाप्त हुआ और वरुजमभाई ने अपने अन्तिम भाषण में दोनों पक्षों को इस विजय पर वधाई दो। इसवार का बोरसद ताल्छके का संगठन भद्युत और छोगो को आरचर्य चिकत काने वाला था। सरकार पर भी इस संग्राम का बढ़ा गहरा असर पढ़ा।

उसका त्रमूना यह है आनन्द ताल्लुके के कई एक गाँवो पर इसी तरह का दण्ड लादा था। पर उसे उसने जनता की केवल एक अर्ज़ी पर गाफ कर दिया!

# रचनात्मक कार्य

जय महात्मा नी जेल से छूट कर आये तो उनकी सान्त्वना के लिए इन विजयों के सुन्दर परिणाम मौजूद थे ही। महात्माजी के आ जाने पर बल्लमभाई स्वतंत्र हुए और उन्होंने अहमदाबाद में-रहकर रचनात्मक कार्य ग्रुरू किया । वह नगर म्युनिसिपैलिटी के सभापति चुने गये और खगातार पाँच नर्षे तक नगर-सुधार का उत्तम काम करते रहे । इन पाँच वर्षों मे वल्लभभाई ने अहमदा--बाद शहर की खुब सेवा की, उसकी गन्दगी, दूर की और जनता में भाषणी द्वारा जागृति पैदा की । अधिकांश छोग सफ़ाई, स्वास्थ्य और नागरिकता के अधिकारों का महत्व समझने छते। पर वल्लभभाई के रचनात्मक कार्य का उत्तम नमूना तो अभी अभी मिला, जब उन्होंने गुजरात के पिछले जल-प्रलय के अवसर पर उसंकी सेवा की थी। उस मौके पर उन्होंने अपने अद्भुत साहस और संगठन-शक्ति का परिचय दिया। जब स्रकार सिर पर हाथ छगाये बैठो थी, वल्लभभाई के स्वयं-सेवक बाह-पीड़ित-भागों में पहुच कर कोगों की सहायता करने में जुटे हुए थे। गुजरात-प्रान्तीय प्रख्य-निवारक सण्डल ने वल्लभभाई के निरीक्षण में जनता की जो सेवा की, उसकी व्यवस्था, कमखर्ची, कार्य-दक्षता आदि देख कर सरकार भी हैतन हो गई। जब वरुळभभाई ने सरकारी अकाल-कोष में से प्रकय-पीड़ितों की सहायता के लिए.

उससे एक करोड़ रुपया माँगा तो उसे इतनी वडी रकृम भी खुपचाप उन के हाथों में सौंप देना पड़ी । इससे विक्छमभाई की शिक्त, महत्ता और उनके कार्य की उपयोगिता का प्रा-प्रा पता चलता है। जल-प्रलय के अवसर पर की गई सेनाओं के कारण जहाँ सर-कार की हिए में विल्लभभाई की कार्य-दक्षता ऊँची ठहरी और उसने उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की, तहाँ गुजरात की जनता की हिए में तो विल्लभभाई हमेशा के लिए 'गुजरात विल्लभ' बन गये। गुजरात की जनता के हृदय पर उनका भिमट अधिकार हो गया।

पर इन लड़ाइयों ने इतना न्यापक रूप धारण नहीं किया था इसलिए देश को वल्लभमाई के अव्युत गुणों का परिचय नहीं मिल पाया था। वारढोली में इसकी पूर्ति हो गई। वल्लमभाई ने नारढोली में जो भाषण दिये उनमें आश्चर्यकारक ईप्टवर-श्रद्धा और उल्लास था। वोलते समय उनकी आँखों में असाधारण तेज चमकता था। उनके भाषण विलक्कल स्वामाविक, सरल और ज़ोरटार होते थे।वे सीधे लोगों के हृदय में जाकर पैठ जाते। उनकी उपमार्थे और विनोद ठेठ देहाती रँग में ढले होते हैं, उनमें साहित्यक कृत्रिमता की अपेक्षा स्वामाविक सौंद्र्य अधिक होता है। अपने! भाषणों के लिए उन्हें पूर्व-तैयारी नहीं करनी पड़ती। जब बोलने लगते हैं एकसी वाग्धारा बहती है, जो श्रोतृ-समुदाय को ओज, गांभीय विनोद और वात्सल्य के मार्वो से एक साथ आप्लावित कर तन्मय कर देती है।

वर्लम भाई स्वभाव से मित-भाषी हैं। ऊपर से सौम्य और शान्त दीखते हुए भी, मौ॰ शौकतमली के शब्दों में, वह वर्फ से -ढके हुए ज्वारामुखों हैं। गांधीजी के सत्य की भाँति वर्ल्स भाई की निर्भयता और उनका साहस उनके जीवन के पन्ने पन्ने में झलकता है। वल्लभभाई योदा हैं, सुधारक, साधक और शिक्षक नहीं। उनमें वीरोचित क्षमा तो है, लेकिन सत्याग्रही की शून्यता के आदर्श से वह दूर हैं। वल्लभ भाई का ध्येय वाक्य है 'ग्रूर सम्राम को देख भागे नही।' बल्कि यों कहे तो अत्युक्ति न होगी कि युद्ध उनका स्वभाव है। जब तक युद्ध होता रहता है, वे मग्न माल्यम होते हैं, पर समझौते के समय वह स्थिर नहीं रह सकते, कई वार उल्क्षन में पढ़ जाते हैं। वल्लमभाई युद्ध में यों रहते हैं मानों पानी में मछली।

चल्लभ भाई की उदारता अपरिमित है। शतु और मित्र दोनो उससे लाम उठाते हैं। महात्माजी के समान ही चल्लभभाई भी अपने साथियों, सहकारियों और आश्रितों पर प्रा-प्रा विश्वास रखते हैं और इसी कारण उन्होंने कभी अपने कार्य में किसी से धोखा नहीं खाया। विनोद उनकी सबसे भारी विशेषता है। गंभीर से गंभीर अवसरों को उनके विनोद ने सजीव बना दिया है। इस विनोद के कारण वे अपने साथियों और सैनिको को हमेशा आशा-वादी और प्रफुल्ल रख सके हैं।

एक वात और! सरदार वल्लमभाई सरकार के विरोध मे छोटी-बड़ी कई लड़ाइयों में सफलता, पूर्वक लड़े हैं और समय-समय पर उसके सर भयंकर आरोप भी मद़े। लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि वह अब तक सरकार के मेहमान नहीं बने। उनकी युद्धपद्धता का यह एक अच्छा, उदाहरण हो सकता, है। यह बात। नहीं है कि वह जेल जाने या गोली खाने से डरते हो। पर, उनकी यशोरेखा ही कुछ ऐसी विचित्र है कि युद्ध के अप्रभाग में रहते हुए भी वह अंव तक साफ़ वच गये हैं!

हम आशा करें कि गुजरात का यह वीर और सफल सेनापित देश के भावी स्वातन्त्र्य-संग्राम में अपना जौहर दिखलायेगा और मातृभूमि को पारतन्त्र्य की कठोर शृंखलाओं से मुक्त करने में अग्रगण्य माग लेकर संसार में उसकी यशः पताका दशो दिशाओं में फहरावेगा। परमात्मन, गर्वी गुजरात का यह गर्वा ला सरदार चिरायु हो और इसके हाथों और भी महान् देश सेवा हो। %

काशीनाथ नारायण त्रिवेदी

<sup>\*</sup> श्री महादेव भाई देसाई छिखित वीर वल्डम भाई नामके पुँस्तिका के क्षाधार पर ।



"प्रतिद्वन्द्वी" बम्बई के गवर्नर सर छेस्ली विल्सन

विजयी बारडोली ३

# 

# पवित्रतम कर्त्तव्य

तम कर्त्तव्य

तुप्य कुछ ऐसे श्राधिकारों
लेता है, जो उससे कभी
किते, नष्ट नहीं कियेजा
हैं शिवार—स्वातन्त्र्य,
भ-सम्भान की रचा, शा, सख—प्राप्ति का प्रयत्न
का प्रतिकार । जब राष्ट्र
के श्राधिकारों पर सरकार
है, तब वलवा उस राष्ट्र
तंत्र्य हो जाता है। जी
प्रगति में बाधा डालने
इद करते हैं, उन पर सभी
ली दुरमनें। की भाति
हें ससार की श्राधिष्ठात्री—
को सोही राश्च समम्म कर!"
रोमां रोलां "प्रत्येक मनुष्य कुछ ऐसे श्राधिकारी को लेकर जन्म लेता है, जो उससे कमी षीने नहीं जा सकते, नष्ट नहीं कियेजा सकते । वे क्या हैं श विचार-स्वातन्त्र्य, जीवन और श्रात्म-सम्मान की रज्ञा, शा-रीरिक स्वतन्त्रता, सुख-प्राप्ति का प्रयत्न श्रीरे श्रत्याचार का प्रतिकार । जब राष्ट्र के इन स्वाभाविक ऋधिकारों पर सरकार धाकमण करती है, तब वलवा उस राष्ट्र का पवित्रतम कर्तव्य हो जाता है। जो किसी जाति की प्रगति में बाधा डालनें के लिए उससे युद्ध करते हैं, उन पर सभी ट्ट पडें—मामूली दुरमनें। की भाति नहीं, बल्कि उन्हें ससार की श्रीघष्टात्री-मानवजाति के विद्रोही शत्रु समभ कर!"

# गुर्जर-गीत

गुजरात, अमारी गुणवंती गुजरात, नमीपु ममीपु मात, अमारी गुणवंती गुजरात। मोघेरा तुज मणि-मंडपमां झूकी रह्या अम शीश: मात मीठी तुज चरण पहीने, मांगीए जुभ आशीष। अमा० मीठी मनोहर वाडी आ तारी नंशनवन शी अमोल. रस फूलडां वीणतां वोणतां त्यां करीए निष्य कल्लोल। अमा० संत महंत अनंत वीरोनी व्हाली अमारी मात. जयजय करवा तारी जगत मां अर्पण करीए जात । अमा॰ ऊंडा घोर अरण्य विशे के सुन्दर उपवन मांय, देश विदेश अहोनिश अंतर एकज तारी छांय । अमा० सर-सरिता रसभर अमी भ्रारणां रन्नाकर भरपूर: पुण्यभूमि फल फूल श्रास्मी मात रमे अम उर । अमा॰ हिन्दु मुसलिन पारिस सर्वे मात भमे तुज बाळ; अंग उमंग भरी नवरंगे करीए सेवा बहु काळ। अमा० उर-प्रमात सभा अजवाळी. टाळी दे अंधकार: पुक स्वरे सहु गगन गजवतो करीए जय जयकार । अमा०

# कर्म-भूगमे

कर्म-भूमि पूजवाने जहए रे, हो व्हेनिओ ! कर्म-भूमि पूजवाने जइए रे। शंखनाद जोर थी फुंकाय छे, हो व्हेनियो ! कर्म-भूमि पूजवाने जहए रे। जुल्मनी लगाम सामे धैर्यथी भभूमता वीर ए खेडूतने वधाविप रे, हो व्हेनिस्रो ! कर्म-भूमि पूजवाने जइए। सत्य टेक पाळवा रणे चढी उभा रह्या, निरखीने त्याग, धन्य थइए, रे हो ब्होनिस्रो !

कर्म-भूमि पूजवाने जइए।

शौर्य ने उदारतानी

भाव-भोळी मूर्ति शी

नारीश्रोने नंहे

नमन करीए रे, हो व्हेनिश्रो!
कर्म-भूमि पूजवाने जइए।
लोभ, व्हीक, मृत्युने
जरीय ना पिछानती,
पुण्य-भूमि ने सह

प्रणामीए, हो व्हेनिश्रो!
कर्म-भूमि पुजवाने जइए

ज्योत्स्ना शुक्ल



श्रीमती पू० कस्तूर वा गांधी

विजयी बारडोली

## निर्वल के वल राम

"धर्म-युद्ध से स्त्रयं परमातमा भाग लेते हैं। वे चढ़ा-इयों के कार्यक्रम बनाते हैं और छढ़ाई का संचालन स्वयं करते हैं। धर्म-युद्ध में कोई दवाव छिपाव की बात नहीं होती, छल-कपट के लिए कोई स्थान नहीं होता, और न असत्य के लिए कोई गुक्षाइश होती है। ऐसे युद्ध अपने-आप आते हैं। उन्हें दूँदने को नहीं जाना पडता, और एक धार्मिक प्ररूप सदा उनका स्वागत करने को तैयार रहता है। धर्म-युद्ध तो परमात्मा के नाम पर ही छेड़ा जा सकता है-धीर परमात्मा उसकी सहायता तभी करते हैं जब सत्याग्रही अपने आपको बिल्कुल असहाय पाता है, वह अपना सारा वल भाजमा लेता है, उसकी असहाय आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जब वह अपने आपको चरणों के नीचे की रज से भी अधिक नम्र समझने लगता है।"

—गांधीजी



"भेरक प्राण"

# पुग्य-दर्शन

# नवीन शक्ति का उदय

सन् १९२१ के पहिले, सूरत जिले के लोगों के सिवा, कदाचित ही किसी ने बारडोली का नाम सुना हो। उसी श्रज्ञात् बारहोली का नाम—उसकी कीर्ति श्राज केवल देश भर मे ही नहीं, दशों दिशाओं में फैल गई है। श्राज उसने देश में नयी श्राशा श्रौर नवजीवन का संचार कर, हतोत्साह ऋगुआश्रों के हृद्यों में नवीन उत्साह भर दिया है। केवल स्त्रियों, किसानी श्रीर पिछड़ी हुई जातियो के बल पर देश में आज तक कोई इतना बड़ा आन्दोलन नहीं उठाया गया था। न स्त्रयं उन्होंने ही कभी देश के राजनैतिक त्रान्दोलनों मे इतना भाग लिया था। बारडोली ने इस सोई हुई शक्ति को जगाकर देश को उसका अनुभव करा दिया है। श्रभी तक हम प्राम-संगठन की केवल बातें ही किया करते थे। किन्तु बारडोली ने हमें दिखा दिया है कि यदि प्राम-संगठन अन्छी तरह किया जाय तो किस प्रकार उसकी सहायता से श्रासम्भव बात भी सम्भव करके

#### विजयी बारहोछी

दिखाई जा सकता है। देश में अभी तक सरकार की सत्ता श्रजेय समभी जाती थी। बारहोली ने श्रपने सत्य, बल श्रौर हृदता से उसी श्रजेय सत्ता को पराजित कर, देश के-नहीं, संतार के सामने एक नया आदरी उपरियत कर दिया है। किसी जाति या देश के स्वावीनता-प्राप्ति के मार्ग में यदि कोई सबसे वड़ी बाघा, सबसे बड़ा विश्व है, तो वह है शासक-सत्ता का भय-उसका आतङ्क । बारडोली ने अपने आत्म-बल से उस भय की निस्सारता प्रकट कर यह सिद्ध कर दिया है कि देश यदि अपने इस मिध्या भय को दूर कर अपने अधिकारों की प्राप्ति एवं रज्ञा के लिए निर्भयता-पूर्वक उठकर खड़ा हो जाय, तो संसार की वहीं में बड़ी और शक्तिशाली से शक्तिशाली सरकार भी उसे अपने उद्देश्य की सिद्धि से रोक नहीं सकती।

# श्राश्चर्य-जनक संयोग

निस्सन्देह यह एक बड़ा विचित्र और श्रात्यन्त आश्चर्य-जनक संयोग कहा जायगा कि जिस जगह से श्रंप्र जों ने सबसे पहिले भारत में पदार्पण किया, सबसे पहिले वहीं से उनके पैर उखड़ें। देश की राजनैतिक गति-विधि पर सजग इष्टि रखने वालों से छिपा न होगा कि जिस समय सन् १९२१ में महात्मा जी सत्याग्रह की घोषणा करने वाले थे, उस



विजयी बारडोली

बारडोळी-पुष्पाकार नक्षा



राष्ट्र-ध्वज ( सत्याप्रही प्रतिज्ञाउँ छे रहे हैं।)

विजयी बारडोली



रानी परज के पुरुष

विजयी बारडोली म

रानी परज की खियों

# युष्य-इर्शन

समय इसके लिए दो तालुके अप्रसर थे—खेड़ा का आएन्द श्रौर सूरत का बारडोली तांडुका। दोनों में प्रतिद्वनिद्वता होनेपर जब वयोवृद्ध श्रव्वास तैयवजी श्राणन्द ताल्छुकें में सबसे पहिले सत्यायह जारम्भ करने के पन्न में अपनी सब दलीलें दे चुके, तब श्री कल्याणजी भाई देसाई ने अपने बारडोली ताल्छुके के पन्न में सबसे जबदेस्त यही दलील दी थी। उन्होंने स्पष्ट ही कहा था कि "अंग्रेजो ने, भारत में सबसे पहिले सूरत के द्वार से प्रवेश किया था, वहीं सबसे पहिले श्रपनी कोठो स्थापित की और फिर शनैः शनैः वहीं से उनको सत्ता सारे देश मे फैली थी। ऐसी दशा मे अब, जब कि देश से उनकी इस सत्ता के मिटाने का अवसर आया है. तो वह सम्मान भी सबसे पहिले सूरत को ही मिलना चाहिए। सूरत ने उन्हे अपने देश में घुसने का मार्ग देकर पाप किया है। ऋतः उसी मार्ग से उन्हे विदाकर उसका प्रायिश्वत करने-उस पाप को घोने के लिए भी सबसे पहिले यह अवसर सूरत को ही दिया जाना चाहिए।" कल्याणजी भाई की यह दलील काम कर गई श्रीर फैसला बारडोली के पत्त में लिखा गया। सत्याप्रह का शंखनाद हुआ, वाइसराय को अन्तिम चुनौती दी गई और बारखेली च्यानी चतुरंगिणी लिये सेनापति की घ्याज्ञा की प्रतीचा में श्रागे श्रा खड़ा हुआ। किन्तु चौरीचौरा ने सब कुछ

#### विजयी बारडोली

चौपट कर दिया। सेनापित ने युद्ध रोक दिया; बारडोली को सहमकर चुप हो जाना पड़ा। किन्तु माछ्म होता है, बारडोली के हृदय में सची लगन थी। वह अपने जिले के सिर से उक्त कलडू को घोने के लिए हृदय सं उत्सुक था। इसी प्रकार माछ्म होता है उघर ताप्ती नदी के तोर पर खड़ी हुई अंग्रेजो की वह पुगनी कोठी भो उनके यश, बैभव और सत्ता के अनेक दश्य देख चुकने के बाद, भारत की 'सूरत' पर लगी हुई इस कलङ्क-कालिमा के धुलने की प्रतीत्ता मे उत्सुक दृष्टि लगाये अभी तक इसीलिए खड़ी जी रही है।

#### विशाल उद्यान

सूरत से रेल में बैठ कर जब हम ताप्ती वेली रेलवे में सफर करते हैं तो मालूम होता है कि हम किसी विशाल उद्यान की धैर कर रहे हैं। प्रदेश बड़ा ही रमणीय है। गुजरात भारत का उद्यान है तो सूरत उसकी एक मनोहर वाटिका श्रीर बारडोली उस रम्य वाटिका का खिला हुत्रा गुलाब है। कोसों तक टीले-टेकरियो का नाम नहीं। दोनों तरफ हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं श्रीर स्थान-स्थान पर श्राम्न चुन्नों के मुख्ड खड़े हुए हैं। कहीं-कही बड़े-बड़े चुन्नों की कतार-की-कतार टेढ़ी-मेढ़ी चली गई है। उन पर

# पुण्य-दर्शन

बेले - चढी हुई हैं, श्रीर श्रास-पास श्रगिएत छोटेछाटेवन्य वृत्तों के पौधे खड़े हैं । इन्हें देख कर
सहसा यह श्रनुमान होने लगता है कि मानो ताप्ती
या नर्मदा की कोई प्यारी सखी श्रपनी भेंट लिए
उनसे मिलने के लिए श्रातुर हो दौड़ी जारही है।
मानो वन के देवी-देवता लता-वृत्तो का रूप धारण
कर उसके मार्ग पर खढ़े हो मुक कर यह कौतुक
देख रहे हैं. और श्रपनी श्रद्धा के श्रनुसार खयं भी
उसके श्रंचल में भगवान रत्नाकर की पूजा के लिए
पत्र-पुष्प डाल रहे हैं।

एक त्रोर नहीं इस स्वर्गीय सींदर्य को देख कर हम मस्त हो जाते हैं वहाँ दूसरी त्रोर एका-एक इिजन का धूँ त्रा हमारा दम घोटने लगता है। हम मृत्युलोक मे लौट त्राते हैं। मुँह खिड़की के भीतर कर लेते है। त्रौर वहाँ क्या देखते हैं श चौदहवी त्रौर पंद्रहवी सदी की वीरांग-नात्रों का नया संस्करण। वे बारडोली की किसान छियाँ हैं। पर्दें के किलों को तोड़ फोड़ कर यहाँ गुद्ध निर्दोष सौदर्य त्रपने तेज त्रौर पिनत्रता से पुरुष-हृदय के विकारों को त्रपने एक स्वैर-कटान्त मात्र से लिजत त्रौर हृदय-प्रवेश से वहिष्कृत कर देते हैं। हमेशा परदे के वायु-मण्डल में रहनेवाले उत्तर भारत के निवासी की त्राँखें इन स्वतन्त्र

#### विजयी मारडोली

देियों को देख कर नीचे मुक जाती हैं। पर वहाँ संकोच नहीं। श्रीर

चिया गोम जवाना व्हाई ?

"भाई आप किस गाँव जा रहे हैं ?" यह सवाल उनके मुँह से सुनते ही उसे आश्चर्य होता है। संकोच भी भाग जाता है। वह अपनी अज्ञात बहनों के दर्शन करता है। श्रोर एक दूसरे की भाषा अच्छी तरह न सममने पर भी यह जानने में उन दोनों को देरी नहीं लगती कि यह कोई राम श्रोर कृष्ण के प्रदेश का भाई हमारे यहाँ यज्ञ-देवता के दर्शन करने आया है।

कन्छ लगे हुए हैं, पांव घुटने से उपर तक खुले हैं। साड़ी वगैरा पहनने में भी, शरीर ढांकने के अतिरिक्त अधिक नाज नखरा नहीं है। जोर जोर से बातें कर रही हैं। स्पष्ट ही उनकी बातचीत का विषय सत्याप्रह के सिवा और क्या हो सकता है ? उनके तेज, स्वाभिमान, निर्भयता पवित्रता को देख कर मेरे चित्त मे एक अननुभूत आनन्द का स्रोत उमड़ आया। अहा। वह पुराय भूमि कैसी होगी?

पर यह कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पुराय है वहाँ सुख ' श्रोर समृद्धि भी हैं। इन वहनों को श्रपनी बातों में छोड़ कर हम इधर-उधर नजर दौड़ात हैं तो मूर्तिमान दुःख तथा दारिद्र का दर्शन करते हैं। किसी के बदन पर कपड़ा

# पुण्य-दर्शन

है तो बांह का पता नहीं और बाँह है तो पीठ हवा खा रही है। शरीर तो हिंड्डियों का ढांचा मात्र है। आँखें धँसी हुई —गहरीं, गुँह सूखा और पेट कमान बन रहा है। अरे! ऐसी खर्गीय भूमि के निवासी इतने द्रिट्ट ! ऐसे भूखे। पर उन गहरी धँसी हुई आँखो में भी एक तेज है। मानों दु:ख के परदों में से सुख मांकता हो, मानो पत्थरों की राशी में दबा हुआ रहा अपनी दोप्ति फैला रहा हो। वह अंतर्ज्योति अपने वाह्य खरूप पर एक सौम्य प्रकाश डालते हुए संसार को कह रही थी कि सचा सुख कोई दूसरी वस्तु है।

बारहोली ताल्छुका बीस मील लम्बा और लगभग उतना ही चौड़ा भी है। कहीं कम है तो कही उयादह। मीलो मे ताल्छुके का रकवा २२२ मील के करीब है। ताप्ती, मिढोला और पूर्णा इन तोन बड़ी-बड़ी निदयों के जितिरक्त और भी कई छोटी-छोटी निदयों इसकी उर्वर मूम को सीच रही हैं। उत्तर में ताप्ती बहती है। पूर्व और पश्चिम में बड़ौदा के महाराजा और दिल्ण मे कुछ गायकवाड़ी राज्य हैं और कुछ जलालपुर ताल्छुके का का हिस्सा है। पूर्व की अपेला पश्चिमी हिस्से की जमीनें अधिक अच्छी हैं। सीमापर कुछ जंगल भी आ गये हैं। पूर्व के गांव, जंगली पहाड़ी, और दिरह हैं। वर्षा भी

#### विजयी वारडोली

कुछ कम रहती है, पश्चिमी हिस्से की जमीन बढ़िया काली है, जिसमे ज्वार, कपास, चावल आदि कई प्रकार की फसलें पैदा होती हैं।

# कौन है वे वीर

बारहोली का प्राचीन इतिहास उपलब्ध नहीं है। श्रीर इस नन्हें से ताल्छुके का इतिहास ही क्या होगा ? संचेप में इतना ही कहा जा सकता है कि इम ममय यहाँ की जनता दो महान हिस्सो में बँटी हुई है—एक उजली परज श्रीर दूसरी काली परज, जिसे श्राजकल रानी परज भी कहा जाता है। ताल्छुक में छोटे-मोटे कुल १३२ श्राबाद गाँव हैं, जिनमे लगभग ८७००० से कुछ श्रधिक स्त्री-पुरुष श्रीर बालक रहते हैं। जो नीचे लिखी जातियों में इम प्रकार बँटे हुए हैं।

# उजली परज ३≈,०००

कणबी अथवा पाटीदार २०,००० अनाविल ब्राह्मण ६००० मुसलमान ४००० महाजन ६००० रसी ५००

# पुण्य-दर्शन

रानी परज ४६,०००

ढोडिया, गामीत, **चौ**धरी ११,००० दुवला ३८,०००

इस तरह ताल्छुके में यों तो बहुत सी जातियाँ रहती हैं, परन्तु प्राधान्य तो वहाँ कण्वी जाति का ही है। कणवी-कुणवो कूमी चत्रियों की एक शाखा है। यह वड़ी परिश्रमी और आन वालो जाति है। अपनी दृढ़ आन के कारण सन् १९२१ में यह जाति महात्माजी से वचनवद्ध होकर असहयोग के मैदान मे कूद पड़ी थी और इस बार भी इसीने भी वल्लभ भाई के नेतृत्व में यह जोखिम भरी लड़ाई छेड़ी थो। वैसे साधारण दृष्टि से देखने पर किसी कं चित्त पर इस जाति का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। न इसकी आंखो में युद्ध की वह चमक दिखाई देती है न वाया में विशेष उत्साह । वाहु भी कोई बहुत पीन नहीं । बातचीत सादी। उसमे न विशेष बुद्धि दिखाई देती है न कोई चतुराई।

वहुत से किमान सन १९२१ से गांधी टोपी पहनते हैं। कहा जाता है कि वे उस जमाने में खूब कातते भी थे, पर श्रव तो उन्होंने सब छोड़-छाड़ दिया है। हां, गांधी टोपी श्रभी नहीं छोड़ी है। भले बुरे दिखने की वे विशंष पर्वा नहीं करते। उनकी विचित्र पगड़ियां, ऊँची-ऊँची दिवालों

#### विजयीं बारडोडी

वाली टोपियां और धोती बांधने का अजीव ढंग देख कर आप प्रपनी हंसी को शायद ही रोक सकें।

'जब कोई काम नहीं होता, तब ये लोग चौपाल में जा बैठते हैं और तमाखू के धूँए के बादल आकाश में उड़ाते हैं। चिलम अथवा बनी-बनायी बीड़ियों का उपयोग वे कम करते हैं। अपनी जेब में तमाखू और टेम्नू की सूखी पत्तियां रखते हैं। उधर मुँह से बात-चीत होती रहती है, इधर इन पत्तों में तमाखू रख कर उनके हाथ अच्छी मोटी बीड़ी बनाते रहते हैं। शिचा का सर्वथा अभाव नहीं, तो उसकी महान कमी अवश्य है। मैट्रिक पाम कण्वी तो कदाचित ही उंगिलयों पर गिने जा सकने जितने भी निकलें। किन्तु कार्य और दृदता में यह जाति जितनी सजग और अटल है, वह अब किसी से छिपा नहीं है।

कण्वी ही पाटीदार भी कहलाते हैं। उनके दो मुख्य भेद हैं कड़वा और लेवा। मितया और उदा इनके दो उपभेद हैं और दोनो कबीर के भक्त हैं। पर उदा पाटीदारो पर मुस्लिम-संस्कृति का असर अधिक पाया जाता है। ऐसा माल्यम होता है कि पुराने जमाने में किसी बादशाह या मुस्लिम धर्म प्रवारक साधु के प्रभाव में आ जाने से ऐसा हुआ है। वे अपने धर्म-गुरु को महन्त कहते हैं।

### युष्य-दर्शन

श्रान्य जातियों के प्रभाव से उनमें कन्या-विकय कही-कहीं होता देखा गया है। उत्तर हिन्दुस्तान तथा महाराष्ट्र में जो वर-विकय होता है, वह यहां नहीं पाया जाता। ऊदा-पाटीदारों की लग्न-विधि बड़ी सरल है। महन्त श्राता है, वर-वधू का हथ-लेवा (पाणि-श्रह्ण) करा देवा है, कुछ कबीर के भजन गाये जाते हैं, श्रीर लोग हलवा खा लेते है कि हो गया विवाह। इसी प्रकार मरण-मृत्यु-सम्बन्धी रिवाज भी बड़े कम खर्चीले हैं।

कड़वा श्रीर लेवा पाटीदार पावागढ़ वाली 'माताजी' के बड़े भक्त हैं। कण्वी जाति के इस फिर्के के लोगो की मध्य-भारत के नेमाड़ तथा मालव-प्रदेश में भी काफी आबादी है। लेखक को कई बार उनके संसर्ग मे आने का अवसर मिला है। वहां उसे खास कर इनके विवाह-विधि के सम्बन्ध मे कई विचित्र वार्ते माछ्म हुई। सब से पहिली बात तो यह है कि इन लोगो मे बारह वर्ष मे एक बार विवाह होता है। कहा जाता है कि पहिले समय मे उसकी अवधि इनकी उपास्य देवी 'माताजी' निश्चित करती थी। पावागढ़ पर माता जी का जो मन्दिर है, उसका पुजारी बारहवे वर्ष एक दिन मन्दिर मे दवात-कलम और कागज रख पट बन्द कर देता। दूसरे दिन पट खुलने पर कागज पर विवाह-तिथियो की श्रवधि लिखी मिलती। लोग यह विश्वास करते थे. कि यह

Ŕ

#### विजयो बारडोली

श्रवंधिं माताजी ने स्वयं लिखी हैं। तद्नुसार उसी श्रवधि के अन्द्र जाति भर के लोग अपने अपने लड़के लड़कियो-के विवाह की तिथि निश्चित कर सम्बन्ध कर देते थे। इस प्रकार बारह वर्ष मे एक बार श्रवसर श्राने से विवाह-शादियों की इतनी धूम हो जाती कि बहिन भाई की शादी मे और एक भाई दूसरे भाई के विवाह में मुश्किल से शरीक हो पाते थे। अवश्य ही इससे कई बार पैसे की बरबादी तो बहुत कुछ रुक जाती थी। कपड़े गहने के खर्च के सिवा ५०-६० रुपये में बड़े मजे मे विवाह-कार्य सम्पन्न हो जाता था। किन्तु इसके कारण उनमे बालविवाह की एक बड़ी जबर्दस्त बुराई घर कर गयी। बारह वर्ष की लम्बी अवधि मे एक बार अवसर मिलने से, वे धैर्य त रख सके और मोह में आकर पलने में मूलने वाले ४---६ मास के नन्हे-नन्हें बचो तक का विवाह करने लग गये। इससे समाज में बड़ा दुराचार फैल गया है। फिर भी वहां यह प्रथा ऋभी जारी है। किन्तु माळुम होता है, बारदोली की ओर यह रिवाज नहीं है। श्रव वहां १४ वर्ष से पहिले लड़की और १८ वर्ष की आयु से पहिले लड़के का विवाह न करने का नियम बन रहा है श्रीर विवाह का एक समय निश्चित करने तथा खर्च को नियमित करने का त्रयत्न किया जा रहा है।

# पुण्य-दर्शन

कण्बी जाति में एक खास विशेषता श्रीर है। वह है, उनके रहन-सहन के नियमों की एकता प्रवम् उनका 'जूथ-बल'। मकान देखिए, तो सबके एक नमूने के। सबमे वही एक से बड़े-बड़े कमरे, वही एकसी छत; एकसी तस्वीरें, श्रौर ता क्या, घर में वनी हुई मिट्टी की कोठियों का नमूना भी सब जगह एकसा और जानवर बांधने की भी वही व्यवस्था ।<sup>क्षं</sup> सारांश इन लोगो ने जिस किसी बात को पकड़ा, सबने एकसा पकड़ा श्रौर जब एक बार पकड़ लिया तो फिर उसको छोड़ने का नाम नही जानते, चाहे उसके लिए उन्हें वरवाद ही क्यों न हो जाना पड़े। यदि इन लोगों में इतनी एकता और ऐसी दृढ़ता न होती तो क्या ये दिच्चा श्रिफिका तक के लम्बे-लम्बे सफर कर सकते श्रोर ऐसी जोखिम भरी लड़ाइयो में श्रपने प्राणो की बाजी लगा सकते थे ?

कहा जाता है कि आज से कोई चार सौ वर्ष पूर्व इस ताल्छुके मे केवल जंगल ही जंगल थे। खेड़ा और सिद्धपुर

क्षये लोग जानवरों को अपने साथ घर में रखते हैं। घर को दो बढ़े हिस्सो में बांट दिया जाता है, एक हिस्से में जानवर रहते हैं, दूसरे में वे स्वयम्। इससे जानवरों का जीवन कुछ मनुष्यों का सा हो जाता है, तहां मनुष्यों का जीवन भी कुछ पशुओं का सा हो जाता है।

#### विजयी बारढोली

की तरफ से आज के कण्डियों के पूर्व-पुरुषों ने आकर इस ताल्छ के को आबाद किया है और यहां की आदिम निवासी दुबली आदि जातियों को अपने वश में कर जंगल में मंगल कर दिया और इस प्रदेश को खेती तथा रहने लायक बना दिया।

डजली परज की जन-संख्या समस्त ताल्छुके मे लग-भग ३८००० है । इनमे संख्या के लिहाज से डपर्युक्त कण्बी ही सब से अधिक हैं।

वारहोली के इन करावी पाटीदारों की स्त्रियां खेती के काम मं बड़ी मज़बूत और दन्न हैं। कुछ लिखी पढ़ी भी हैं, जिससे हिसाव-किताब का काम काज भी थोड़ा बहुत कर लेती हैं। जब कभी पित या घर के पुरुष कही अधिक समय के लिए बाहर चले जाते हैं, तो खेती आदि का काम रुका नहीं रहता। फलतः किसानों का जीवन बड़ा सुखी है।

मानव-इतिहास एवं चरित्र से परिचित व्यक्तियों से यह छिपा नहीं कि केवल खियों के आँसुओं ने ही कितनी वीरात्माओं को कायर बना दिया है ? केवल उनकी चिन्ता ने कितने वीर पुरुषों को अपने कर्तव्य से पराङ्मुख कर दिया है ? इसके विपरीत हढ़ निश्चयी, पढ़ी-लिखी तथा अपने पैरो पर खड़े रहने की

# युण्य-दर्शन

हिस्मतनाली क्षियां पुरुषों को उनके कार्य में किस प्रकार दूना बल देती हैं। बारडोली की पाटीदार बहुनों ने भी यही किया। उन्होंने पुरुषों को अपनी तरफ से निश्चिन्त कर कह दिया कि 'जाओ, हमारी चिन्ता न करें, अधिकार—रक्ता के इस युद्ध में सुख से लड़ों और विजय सम्पादन करके ही घर में पैर रक्खों।' बड़ी घारा सभा के अध्यक्त श्री विट्ठलभाई पटेल, तथा बारडोली सत्यामह संप्राम के अधिनायक सरदार बहुभ भाई पटेल इसी जाति के रल हैं।

"अनाविल" इधर के ब्राह्मणों की एक शाखा है। यह जाति सुशिचित और अप्रगामी भी है। इस जाति ने भी देश को कई रक्ष अप्रण किये हैं। पू॰ महात्माजी के प्राइवेट सेक्रेटरी श्रीमहादेव भाई देसाई इसी जाति के भूषण है।

उजली परज की शेष जातियों में महाजन (वैश्य) श्रीर पारसी ज्यापार में लगे हुए हैं। महाजन लेन-देन का श्रीर कपास का ज्यापार करते हैं श्रीर पारसी प्रायः कपास श्रीर शराब का। मुसलमान न शिक्षा में बढ़े-चढ़े हैं, न ज्यापार में।

त्रारे, यहा यह क्या है ? रानी परज मे कई जातियां हैं। उनकी कुल संख्या

### विजयी बारडोली

गुजरात में चार लाख के करीब है। दुबला इन्ही में से एक जाति है। उसकी संख्या बारडोली में सब से अधिक अर्थात् लगभग ३८,००० है। दुबलाओं का जीवन बड़ा कठोर एवं दु:ख-मय है। उनके न कहीं जमीन है, न कोई जायदाद। वे तो खरीदे हुए गुलामो की भांति किसानो के यहां नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्र रूप से रोजाना पैसे लेकर नौकरी करने वाले कोई हजार में एक दो दुबले भले ही हो। उनकी मजदूरी की प्रथा नीचे लिखे अनुसार है।

दुवलाओं का लड़का सात आठ साल का हुआ कि वह ढोर चराने का काम शुरू कर देता है, इसके बदले में उसे सुबह खाने के लिए रोटी मिलती है, और इसके सिवा पहनने को साधारण कपड़े, जूते, तथा सालाना छः से लेकर बारह रुपये तनख्वाह मिलती है। यह लड़का जब १८-२० वर्ष का होता है, तब वह अपनी शादी के खद्योग में लगता है। दुबला के लिए शादी करना १५०-२००) का नुस्खा है। ये रुपये वह प्रायः उसी किसान से लेता है, जिसके यहां वह जानवर चराता है। रुपये देने पर किसान दुबले का "धिण्यामा" कहलाने लगता है। अब कर्जदार दुबला इस किसान को छोड़ कर और किसी के यहां नौकरी नहीं कर सकता। हां, उसकी स्त्री कहने

# पुण्य-दर्शन

के लिए जरूर खतंत्र होती है। पर सुबह गायों का गोबर निकालने, उपले बनाने तथा माड़ने बुहारने के लिए प्रत्येक स्त्री को श्रपने पति के घणियामा के यहां जाना पड़ता है। इससे स्त्री का सुबह का प्रायः सारा समय इसीमें लग जाता है। बदले में उसे कुछ खाने के लिए, एक साड़ी तथा ऊपर से दो तीन रुपये—इस तरह वर्ष में कोई १०-१२) का श्रोसत पढ़ जाता है। इस प्रकार पति तो खाने कपड़े का गुलाम होता है। स्त्री भी एक प्रकार से ऋई गुलाम सी रहती है। यह प्रथा दुबला और किसान दोनों के लिए हानिकर है। दुबला के तो सारे जीवन की गति ही कुएिठत हो जाती है और किसान को ऐसे नौकर से कोई लाभ नहीं हो सकता, जिसका दिल काम मे न हो। श्रौर जब महज खाने कपड़े पर ही ग्हना है, तो दुबला भी जी-जान से मिहनत क्यो करना चाहेगा ? उसके लिए तो नफा और नुकसान एक साहै। और खर्च तो पूरे एक श्रादमी का किसान को लगता ही है।

इस घृिण्त प्रथा को मिटाने की तरफ अव गुजरात के नेताओं का ध्यान आकर्षित हो चुका है और यह आशा की जा सकती है कि वह बहुत शीघ उठा दी जायगी।

#### विजयी बारडोडी

### काली परज से रानी परज

चौधरी, ढोडिया, गामीत वगैरा काली परज की शेष जातियों का नाम है। इनकी संख्या लगभग ११००० के है। में भी बहुत पिछड़ी हुई हैं। परम्परागत रूढ़ि के अनुसार बच्चे के पैदा होते ही उसके मुँह में शराब की बूँ दें डाली जाती हैं। यह एक धार्मिक विधि है, और बड़ा भारी शकुन सममा जाता है। संसार में आते ही जिसका प्रथम संस्कार शराब से हो, यदि वह जीवन भर शराब के नशे में ही मस्त रहे, तो इसमें आखर्य ही क्या १ पर यहां तो आदमी के मरने पर भी उसकी लाश पर शराब का "पवित्र" मिचन होता है।

# साहकारों का जाल

ताल्छुकं के इस पश्चिमी जंगली हिस्से की जमीन जिसमें कि ये जातियां बसी हुई हैं, घटिया है। यहां की आबो-हवा (जल-वायु) भी अच्छी नही रहती। मले-रिया का उपद्रव प्राय' बना ही रहता है। जमीन घटिया होने के कारण उपज भी कम होती है। फिर भी इन जातियों की रहन-सहन सादी होने के कारण वे किसी तरह अपना जीवन-निर्वाह कर लेती। किन्तु उपर्युक्त एक बुराई—शराब खोरी—के कारण उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। यह इन्हें साहुकारों के जाल में फँसा देती है।

### युण्य-दर्शन

जाल भी ऐसा वैसा नहीं, एसके बन्धन दिन-दिन कठोर ही होते जाते हैं। एक बार फंसने पर कालीपरज का गरीब आदमी उसमें से निकल नहीं सकता। पहले तो च्याज का दर भारी, फिर यह शर्त कि कर्जदार रुपये चाहे एक महीने मे अदा करे या पांच दिन मे, ज्याज तो वही पूरे एक वर्ष का देना पड़ेगा। इससे लोगो की यह परिस्थित हो गई है कि अकाल के वर्ष मे तो कर्जदार को खाने तक को नहीं मिलता। ऐसी स्थिति मे वह कर्ज कहां से चुकाए? साहकार तब कर्ज के बदले कर्जदार की जायदाद कम-से-कम कीमत में ले लेता है। इसी तरह जब वह कर्जदार से माल लेता है तब भी उसे उस भाव से जमा करता है, जो साल भर मे कम से कम होता है। इसके विपरीत उसे खाने को नाज या बोने के लिए बीज देते समय साल भर मे जो महंगे से महंगा भाव रहा हो, वही लगाया जाता है। इस तरह अनेक प्रकार से कर्जदार को बिलकुल दर-दर का भिखारी करके छोड़ दिया जाता है। नही, इतने पर भी वह सर्वथा छुटकारा नहीं पाता । भला साहूकार को ऐसा सस्ता दूसरा नौकर कहां मिल सकता है ? वह उससे जमीन छीन कर फिर उसीको आधे हिस्से पर जोतने के लिए देता है, अर फसल के हिस्से करते समय भी तरह-तरह से उसे खुटता ही रहता है।

#### विजयी वारदोली

# श्रद्भुत शिक का प्रादुर्भाव

सन १९२२-२३ में काली परज में श्रकस्मात एक भारी जागृति की लहर उठ खड़ी हुई। छोटी-छोटी लड़कियों के शरीर में किसी श्रद्धत शक्ति का संचार होने लगा, जिससे वे लोगों में शराब छोड़ देने श्रौर चरखा चलाने का प्रचार करने लग गई । स्त्री-पुरुषो के चित्त पर इसका बड़ा जबर्दस्त श्रसर पड़ा। सैकड़ो नही, हजारो स्त्री-पुरुषो ने शराब, ताड़ी तथा मरी-मांस झोड़ दिया श्रौर वे ग्रुद्ध-जीवन व्यतीत करने लग गये। परन्तु उस समय इस विशाल-जागृति से उत्पन्न होने वाली शक्ति का उपयोग करने के लिए काफी संगठन नहीं था। इसलिए लोग अपनी प्रति-ज्ञार्ये तोड्-तोड़ कर फिर शराब पीने लग गये। फिर भी सैकड़ों लोग श्रपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ भी रहे। इसका कारण था चरखा। १९२१ का सत्याग्रह स्थगित होने पर भी बार-डोली में कुछ कार्यकर्तात्रों ने स्थायी रूप से खादी का काम शुरू कर दिया था। वे कार्यकर्ता जितने काली परज के भाई बहनो के पास पहुँच सके. वे फिर शराब के पंजे में नहीं फंसे।

सन् १९२१ में बारडोली की जनता ने महात्माजी के सामने दो प्रतिज्ञाएं की थी। एक तो यह कि बाहर से कोई कपड़ा नहीं मँगावेंगे, दूसरे यह कि अंत्यजों को हर तरह से अपनावेंगे। सत्याप्रह स्थिगत हो जाने पर चरखा—प्रचार के

# युण्य-दर्शन

इस काम में जनता की सहायता करने के लिए महात्माजी ने स्व० मगनलाल भाई गांधी को बारडोली भेजा और बारडोली, सरभोण, बांकानेर, बराड़, वालोड़ में आश्रम खोलकर कताई-बुनाई सिखाने का प्रबन्ध किया गया। शनैःशनैः इस काम का विकास होता गया, और वेड़छी मे श्री० चुन्नीलाल मेहता नामक कुशल और एकनिष्ठ कार्यकर्ता के आधिपत्य में आश्रम खुलने पर उजली पर की अपेना काली परज में रचनात्मक कार्य खूब तेजी से होने लगा।

तब से काली परज में बरावर काम बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिवर्ष इतकी परिषदे और प्रदर्शिनियां होने लगी। अन्त मे सन् १९२६ मे जब खानपुर मे पूज्य महात्माजी की श्रध्यज्ञता मे कालीपरज जाति की एक विराट-परिषद् हुई, उसमें इस जाति को काली परज के बजाय रानी परज का नाम ऋपेंग कर दिया। तब से श्री० चुन्नीलाल मेहता तथा उनकी वीर पत्नी के प्रयत्न से रानी परज की आर्थिक दशा बहुत कुछ सुधरती जा रही है। श्री० लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम श्रौर श्री० जुगतराम दवे द्वारा इस जाति के लिए एक स्कूल भी खोल दिया गया है। इस स्कूल ने रानी परज जाति के लिए कई उत्तमोत्तम सेवक निर्माण किये हैं और जाति को सुसंगठित करके एक सूत्र में बांध दिया है। चरखा श्रीर खादी के साथ-साथ और भी कितने ही सामाजिक सुघारो

#### विजयी बारहोली

# का काम इस जाति में बड़े जोरों से चल रहा है। रानी परज में चरखा

डॉ॰ चन्द्रलाल देसाई, जो इस सत्याप्रह संप्राम के एक प्रमुख नेता थे। पहले चरखे मे विश्वास नही करते थे। पर इस बार जब बहुमभाई के सेनापतित्व मे सत्याग्रह-संचालन के लिए बारहोली गये तो वे चरखे का प्रभाव देखकर इंग रह गये और तब से इसके भक्त बन गये। यहां तक कि अब वे कहते हैं कि "समाज सेवक मॅजिक लॅगटर्न और सीनेमा के जरिये शराव बन्दी का उद्योग करते है, जिसमें हजारो रुपये खर्च हो जाते हैं। फिर भी उनसे जो कार्स नहीं होता, वह चरखा श्रनायास कर गुजरता है। मैं स्वयं चरखे को ढकोसला सममता था। परन्तु बारहोली की "रानी परज" मे चरखे ने जो श्रद्भत शुद्धि का काम किया है, उसने उसके प्रति मेरे दिल मे केवल श्रद्धा ही उत्पन्न नही कर दी, बल्कि सुमे उसका भक्त श्रीर प्रचारक बना दिया है। चरखा जहां भी कही गया है, शराव वहां से विदा हो गई है। यही नहीं, चरखा तो सर्वाङ्गीण शुद्धि का प्रचारक हो रहा है। उसने इस पिछड़ी हुई जाति के सैकड़ो परिवारोके समस्त जीवन को ही बदल दिया है। वह रानी परज के भाई बहनो की गंदगी, असल्य तथा दारिद्र को दूर करके उन्हें साफ-सुथरे, सच्चे, ऋण्मुक्त श्रौर सुखी बना देता है,

# पुण्य-दर्शन

श्रीर श्रन्त में श्रहान के श्रावरण को दूर करके कातनेवाले को सुपचाप राम-नाम की भी शिक्ता देता है।" रानी परज जाति को चरखे का संदेश सुनाने के लिए श्राज बारडोली में कई श्राश्रम खुल गये हैं। जिनकी बदौलत छः साल पहले की रानी परज जाति में श्रीर श्राजकल के सत्याप्रही रानी परज भाई-बहनों में जमीन श्रास्मान का श्रंतर हो गया है। स्थापार श्रेंटर शिक्ता

बारडोली में ज्यापार तो केवल कपास का ही होता है, जो महाजनो (वैश्यो) श्रौर पारिसयों के हाथों में है। स्रत की कपास देश भर में विख्यात है। बारडोली, मढ़ी, वालोड, बाजीपुरा श्रौर बुहारी इस ज्यापार के केन्द्र हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान में काफी जीनघर तथा प्रेस हैं। ज्यापार के सहारे महाजनों ने श्रपने पास जमीनें भी खूब कर ली हैं। यहाँ की जनता में परदे के सिवा उत्तर भारत की प्रायः सभी कुरीतियाँ मौजूद हैं। फिजूल-खर्ची तथा मिध्याभिमान की मात्रा भी कम नहीं है। एक के देखा-देखी दूसरा भी मूठी प्रतिष्ठा के ख्याल से श्रपनो शिक्त से श्रिक खर्च कर डालता है श्रौर श्रपने सिरपर कर्ज का बोक वढ़ा लेता है।

पारिसयों की संख्या है तो बहुत कम. पर यह जाति स्वभावतः व्यापार-कुशल है। हर कस्वं में पारिसयों की एक दो श्राच्छीं सी दूकार्ने जरूर दिखाई देती हैं। इन्हीं लोगोने

### विजयी बारहोली

शराब का ठेका भी ले रक्खा है, श्रौर इसके जरिये वे रानी परज की तमाम जमीनो पर श्रधिकार करते चले जा रहे हैं।

### शिचा

बारडोली में शित्ता की श्रवस्था वहीं है जो देश में श्रन्यत्र है। वालोड बारडोली का एक महाल है।

लड्कों की शालायें (प्राथमिक)

3006 3130 1938 शा० औसतवि० शा० औसतवि० शा० औसतवि० वारडोली 38 ११६३ ३४ २१४० २८ वालोड ६३१ १८ ८४३ 96 33 600 श्रंगरेजी शालायें— वारडोली ₹ 9 ₹ ş 90 वालोड ξ ? 9 × × कन्या-शालार्ये---बारहोली १६२ to 391 4 388 Ę चालोड ₹ 90 2 \$80 Ş 99

### विशेप लाभ

बारहोली के बम्बई जैसे सुधरे हुए श्रौर प्रगतिशील इलाके मे होने के कारण तथा बम्बई शहर से यहां के निवा-सियों का निकट सम्बन्ध होने के कारण देश में समय-समय पर होने वाले राजनैतिक श्रान्दोलनों का श्रसर इस

## पुण्य-दर्शन

त्ताल्छुके पर बराबर पड़ता रहा है, जिससे वह देश के साथ-साथ आगे कदम बढ़ाने का प्रयक्ष करता रहा है। इतनाही नहीं, पहिले ही से बारडोली को एक सबसे बड़ा लाभ मिला हुआ था, जो गुजरात के एक दो ताल्छको को छोड़ कर बहुत कम स्थानों को प्राप्त है, और वह है महात्माजी की युद्ध-नीति का परिचय। यहां के कुछ साहसी लोग, जो दित्तिण श्राफिका गये थे, महात्माजी के नेतृत्व मे वहां सत्या-मह में भाग ले चुके हैं। इस लिए उनकी नीति तथा युद्ध-शैली से वे अन्य भारतीयों की अपेत्ता अधिक परिचित हैं। उनके संसर्ग श्रौर सत्संग का लाभ उनके सगै-सम्बन्धियों तथा पड़ोसियों को भी बराबर मिलवा रहा जो भारत मे रहते थे। इसी लिए भीषण कष्ट और निराशा के समय भी, जब कि मामूली आदमी की श्रद्धा निर्वेल हो जाती है, वे श्रौर भी श्राशान्वित हो रहे थे श्रौर यह जानकर जोरों से लड़ रहे थे कि अब जुल्मों का अन्त हुआ ही चाहता है। आइए अब इम इस महान् युद्ध के कारण और प्रगति का अवलोकन करें।

## जागृत रानी परज का गीत

\*\*\*\*\*

बनीने वीर आमा जगे चाछुं हुं

म अहुं का मा आहुं एकु इ हेय विचार—बनीने॰
मेदानमांय येई तुमा आयी जायारा
जार कलांहां हेय तीं देखाड़ा आयी—बनीने॰
भूडाई काढ़ीने मलाई लीयां हुं
भलभला दुरमन हटाड़ो काढुं हु—बनीने॰
हुगामांय चांद जेहे उदी नीगेहें
तेहेंज आमा चमकी उदुं हु—बनीने॰
मोत भले येमने आजे का आयी
मार गोळी खुशी थी हांभी हेय छाती—बनीने॰
जात माटे जीव बी दाहुं खुशी थी
हुनियामांय ढंको वजाडी जाहु—बनीने॰

भावार्थ — संसार में हम वीर बन कर रहेंगे अपने अंगीकृत कार्य को प्रा करेंगे या मर मिटेंगे। बस यही एक विचार है। अब आप मैदान में आजाहए और अपनी प्री शिक्त दिखा दीजिए। हमने अपनी तमाम ब्रुराई को घो डाला, है। बढ़े-बढ़े दुश्मनों को पराजित करके हम मलाई की स्थापना करेंगे। संसार दें जिस तरह चन्द्र की प्रभा फैलती है, उस तरह हम भी अपना प्रकाश फैलावेंगे। अगर मृत्यु आ रही है तो भले ही अभी आ जाय। (हे ज़ालिम) तेरी कातिल गोली छोड, हम छाती खोल कर खड़े हैं। जाति के लिए हसते-हंसते अपना जीवन अपण कर संसार में हम अपने यश का डका बजा कर जावेंगे।

## नव-प्रकाश

"The Grinding extortions of the English have effected the impoverish-ment of the country and people to an extent almost unparalleled Had the welfare of the people been our object, a very different course would have been adopted and very different results would have followed-"

#### FREDERICK JOHN SHORE, ( 1637. )

"There is no more pathetic figure in the British Empire than the Indian peasant. His masters have ever been unjust to him. He is ground until everything has been extracted except the marrow of his bones,"

HRRBERT COMPTON, (INDIA LIFE, 1904)

## खून चूसने की विधि

तीस वर्ष पहले एक वृद्ध तपस्वी इंग्लैंड की एक समा में इस देश के निवासियों की दशा और यहां पड़ने वाले श्रकालो का कारण सममाते हुए कह रहा था "श्राप लोग सममते होगे कि हम लोगों पर भारत मे बहुत कम कर है। क्योंकि श्राप तो इंग्लैंड में फी श्रादमी प्रतिवर्ष १५ शिलिंग तक कर देते हैं और हम भारत मे प्रतिवर्ष फो श्रादमी केवल ४ ही शिलिंग देते हैं। श्रापका यह श्रम स्वामाविक

### विजयी बारहोकी

है। पर कर के हलके या भारीपन का श्रन्दाज केवल कर की रकम पर से ही नहीं लगायाजा सकता। इसका विचार करते समय तो हमें उस देश की श्रवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे इम कर वसूल करते हैं। यदि वह गरीब है, तो उसके लिए थोड़ा कर भी भारी हो जाता है। पर एक बात ध्योर है। एक बार भारी कर भी सह लिया जा सद ना है, यदि कर की पहली और अत्यावश्यक शर्त पूरी हो जाय । वह शर्त क्या है ? यही कि जिस राष्ट्र से कर लिया जाय, उसकी राय से उसीके लाभ के लिए और वहीं उसका व्यय भी हो। आपको सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब से श्रापका शासन भारत में हुआ है ऐसा नहीं होता। भारत के किसानो पर एक तो उनकी हैसियत से कही अधिक कर का बोमा है, और दूसरे जो कुछ रुपया वहां से कर तथा श्रन्य रूपों मे चसा जाता है, वह फिर उन किसानो के पास लौट कर नहीं जाता । इसलिए सारा देश गरीव श्रीर निःसत्व होता जा रहा है। इस तरह तो भारत क्या, सागर भी सूख जाय, यदि सूर्व की गरमी द्वारा ऊपर खीचा हुआ जल वर्षा और निदयों के पानी के ह्तप, में फिर उसके पास न लौट आवे। भारत के किसानो से करोड़ों रुपये वसूल किये जाते हैं, जिनका कोई सीधा मुत्रावजा उन्हे नही मिलता। देश की संपत्ति का श्रीर

करों का बहुत बड़ा हिस्सा भारत के किनारों को छोड़ कर चला जाता है। यह धन का प्रवाह नहीं राष्ट्र के खून का प्रवाह है। सी-सी वर्ष से यह जख़म इसी तरह बहता आया है आज भी वैसा हो वह रहा है।

दूसरे, भारत मे आपका साम्राज्य बनाने में जितना रुपया खर्च हुआ, वह सब कौड़ी कौड़ी भारत से ही लिया गया। यहां जितने भी छोटे बड़े युद्ध हुए, उनके लिए एक पाई भी इंग्लैंड से नही आई। फिर साम्राज्य की जब स्थापना हो गई, तब इसके बनाये रखने के लिए आगिएत धन-प्रवाह (पेन्शनें, बड़ी बड़ी तनस्त्राहे, फौजी सामात, मशीनरी आदि के रूप में ) इंग्लैंड को जाने लगा । सा-म्राज्य की स्थापना हो जाने पर भी श्रपने घाव की मरहम पट्टी करने के लिए बेचारे किसान को दम मारने की फ़ुर-सत तक नहीं मिली। उसका घाव ड्यों का त्यों वहता रहा-वह रहा है। क्या आप आश्चर्य करेंगे यदि ऐसी परिस्थित में भारत का किसान दीन-दुबला हो-वहां बार-बार इतने श्रकाल पहें १ श्राप यह न समर्के कि श्रकाल का राज्य-कर से कोई सम्बन्ध नहीं है।

### श्रकाल का कारए

कारण में वताऊँ।भारत बड़ा उर्वर देश है। वहां खूब नाज होता है। जब वहां से धन और धीन्य बाहर के देशों

### विजयी बारडोली

मे न जाता था, तब भारतीय किसानों के घर पर नाज के कोठे भरे रहते थे। यदि भाग्यवश किसी वर्ष श्रकाल पड़ता तो वे उसका सामना कर सकते थे। श्रव तो देश की छूट के कारण श्रपने करों को चुकाने के लिए किसानों को दानादाना बेच देना पड़ता है। किसान दिर हो गये हैं! उनके पास न श्रच्छे पश्च हैं न जमीन में खाद डालने के लिए धन। जमीन की पैदा करने की शक्ति घट गई है। इसलिए श्रकालों का सामना करने के लिए किसानों के पास कुछ नहीं रह जाता। फलतः श्रच्छे वर्षों में भी किसानों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। फिर श्रकाल में तो वे कैसे जी सकते हैं ? फाकेकशी श्रीर भूखों मरना तो उनकी मामूली हालत है।"

श्रभी तक ज्यों की त्यों

पड़ रहे थे उनके लिए इंग्लैंड में चन्दा एकत्र करते हुए खर्गीय दादाभाई नौरोजी ने जो व्याख्यान दिये थे, उनका यह सार है। अधाज से ३०। ३५ वर्ष पहले देश की जो अवस्था थी, उसका वह अस्पष्ट-चित्र है। रक्त चूसने की जिस

<sup>\*</sup> भारत की तत्कालीन अवस्था का और अंगरेज़ो की खून चूसने वाली मोसि का चित्र देखना हो, तो मंडल से प्रकाशित 'जब आंगरेज़ नहीं आये थे' नामक पुस्तिका मंगा कर पढ़िए।

### नंब-प्रकाश

किया का वर्णन वे उत्पर करते हैं, वह अभी तक बन्द नहीं हुई, उसी तरह जारी है, बल्कि उससे भी अधिक सफाई के साथ काम कर रही है। और विशेषता यह, कि जनता को समृद्ध बता बता कर उस पर लगान और करों का बोक दिन बदिन बढ़ाया जा रहा है। भारत का किसान संसार भर में सबसे अधिक परिश्रमी सममा जाता है। पर आज वह संसार में सबसे अधिक दीन, दुर्वल और कंगाल है।

सिर पर लटकती हुई तलवार

हम हमेशा कहते और सुनते आये हैं कि भारत की श्रात्मा उसके साढ़े सात लाख गांवो मे निवास करती है । पर गाँवो के किसानो के प्रश्नों को वास्तविक रीति से इस में से कितनो ने सममा है, अथवा सममने की चेष्टा की है ? हम कहते हैं कि चरखा किसान की आय को दूनी कर देता है। ठीक है। पर क्या इम यह जानते हैं कि उसकी वह त्राय भी, जिसे चरखा दूनी करने का आश्वासन देता है, सरकार की दिन दिन बढ़ती हुई आक्रामक लगान-. नीति का शिकार हो रही है। किसान की गर्दन पर लट-कती हुई वह तलवार दिन-ब-दिन प्रतिच्चण नीचे भीचे आ रही है। स्पेनिश इन्क्वेजिशन के कोप के शिकार बने हुए श्रभागे के कैर्खाने की दिवालो के समान इसकी कैर की दीवालें भी एक एक दो-दो इञ्च एक दूसरे के नजदीक

### विजयी बारडोछी

श्राती जा रही हैं श्रीर किसी बुरे दिन वे उसे मृत्यु के उस गहरे कूएँ में निश्चय ही गिरा देंगी !

## जमीन का मालिक कौन है ?

भारत के किसानों के सिर पर मँड्रानेवाल इस भीषण मंविष्य की सूचना बारडोली के किसानों ने अगिएत आपितियों का आहान करके समस्त देश के किसानों को देवी है। यदि उनके दुद्धि है, अपने भावी की चिन्ता है, उनकी गोद में खेलने वाले भोले भाते बालकों के कल्याण की कामना है, तो वे सावधान हो जायँ, और इस प्रश्न का निपंदारा कर ले कि इस देश की जमीन पर, इन ऊँचे-ऊँचे पर्वतों पर और इन विपुल-वाहिनी निदयों पर, इन रमणीय विनों पर और उन दुर्गम सीमा-प्रदेशों पर वास्तव में किनका स्वामित्व होना चाहिए, कीन उनका खामी है!

विख्यात श्रीर श्रनुभवी सिविलियन मि० वेहन पोवेल ने तो इस बात को स्वीकार किया है कि जमीन किसान की है श्रीर सरकार जो लगान लेती है, वह जमीन का किराया नहीं, किसान की जमीन की उपज पर कर मात्र है ।१ पर भारत सरकार की जो श्रब तक नीति

<sup>1&</sup>quot;The Land Revenue cannot then he considered as a rent, not even in Ryotwari lands, where the law happens to call the holder of land an 'occupant' and not a

चली आई है; उससे यह बात श्रव श्राधेरे में नहीं रह जाती कि जमीन सरकार की ही है। श्रभी श्रभी (१९२४ मार्च) वस्बई गवर्नमेन्ट के श्रथ—सचिव ने कहा था—कि 'इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जमीन सरकार की ही है'।२

पश्चिम के देशों ने तो इस प्रश्न का कभी से निषटारा कर लिया है। वहाँ की सरकारें प्रातिनिधीक हैं। जमीन पर किसानों का खामिल है और उनके प्रतिनिधियों की राय लेकर उस पर लगान लगाया जाता है। पर यहाँ का तो सारा खेल न्यारा है। सरकार अपने आपको जमीन का मालिक बताती है, और जब जितना चाहती है लगान बढ़ा देती है।

proprietor . If we cannot be content to speak of Land Revenue and must further define, I should be inclined to regard the charge as more in the nature of a tax on agricultural income."

#### BADEN POWELL.

2 "It can-not he dénied that the land belongs to the state and that its possession forms one of the most valuable assets, from the proceeds of which the administration is carried on"

FINANCE MEMBER OF THE GOVT OF BOMBAY, MARCH 1924

### विजयीं बारडोछी

उन्नीसवीं सदी के सध्य में इस प्रश्नपर गम्भीरता-पूर्वक विचार हो रहा था कि जमीन का लगान एक बारगी हमेशा के लिए क्यों न तय कर किया जाय. और लाई कैनिंग तथा लॉर्ड लारेन्स जैसे वाइसरायों ने सरकार तथा प्रजा के हित की दृष्टि से यह अभीष्ट बताया था कि लंगान श्रवश्य ही स्थायी रूप से निश्चित कर लिया जाय। पर बाद में जो बड़े बड़े लाट आये, उन्होने कभी उन शिफारिशों को कागज से काम में लाने का कष्ट नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि लगान वराबर बढ़ता चला जा रहा हैं। सेटलमेन्ट ऑफिसर ने सिफारिशें कीं, उन्हें थोड़ा बहुत कम ज्यादह किया, श्रीर लगान बढ़ा दिया । उसकी वास्तविक न्याय्यान्यायता बहुत कम देखी जाती है। सन् १८७३ मे नम्बई की हाईकोर्ट में कही ऐसे बन्दोबस्त के सम्बन्ध में एक मामला चलाया गया था। हाईकोर्ट ने उस पर सेटलमेन्ट आफिसर के विरुद्ध अपना फैसला दे दिया। इस पर विरोध का एक तूफान खढ़ा हो गया श्रौर उसमे से 'बाम्बे रेवेन्यू ज्यूरिस्डित्तन नामक' एक कानून निर्माण हो गया, जिससे बन्दोबस्त सम्बन्धी मामलों को **भ्यायालयों की कत्ता के बाहर रख दिया गया श्रीर** सेटल-मेन्ट त्राफिसरों को बिलकुल निरंकुश कर दिया। सुधारों से तो किसानों की दशा और भी इस मामले में बिगड़

गई है। मि० चिकोदी बारडोली प्रश्न पर लिखे अपने एक लेख में लिखते हैं:--

"जहाँ तक जमीन के लगान का सम्बन्ध है, नये सुधार तो शाप-रूप सिद्ध हुए हैं । कानून ने इस विषय में किसानों के लिए न्यायालयों के द्रवाजो पर ताले लगा दिये हैं। यह विभाग प्रान्तीय सरकारों का सुरचित ( Reserved ) विभाग बना दिया गया , श्रौर यद्यपि प्रान्तीय सरकारों के काम में इस्तक्षेप करने का अधिकार तो भारत सरकार को है, परन्तु जहाँ तक हो सके उनकी स्वाधीनता मे बाधक न हाने की नीति ने भारत सरकार के हस्तक्षेप को बहुत मर्यादित कर दिया है। इसलिए प्रान्तीय सरकारें इस मामले में प्रायः स्वतन्त्र सी हैं।" किसान को कोई पूछता तक नहीं। न दाद न फर्याद सरकारका लगान-नीति तो न्यायालय श्रौर धारा सभात्रों से भी परे हैं। सरकार मन चाहा लगान वढ़ा देती है, श्रीर धारा-सभा के सभ्य बेचारे गिड़गिड़ा कर हाथ मलते रह जाते हैं। सरकार करे सो न्याय! सेठ साह-कारों के लिए तो इतनी रिष्ठायत कि जब तक उनकी श्राय २०००) से श्रागे नहीं बढ़ जाती, उनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता । पर किसान चाहे कितना ही गरीब हो, छोटे से छोटे जमीन के दुकड़े पर भी उससे तो लगान वसूल किया ही

### विजयी भारडालो

## ,श्रटल-संकट

जाता है। और नये बंन्दोबस्त का नाम सुनते ही किसान के रहे रहाये प्राण भी सूख जाते हैं। इसके मानी वह केवल यही सममता है कि लगान बढ़ेगा। एक दैवी त्रापित की तरह वह बन्दोबस्त को एक त्र्यटल और श्रमिवार्थ संकट सममता है। यद्यपि कहने भर को बन्दोबस्त के नियमों में यह बताया गया है कि लगान उसी हालत में बढ़ाया जाय, जब प्रजा समृद्ध हो गई हो। पर किस सेटलमेंट में ऐसे नियमों का पालन किया गया १ नियम तो भन्न करने के लिए ही बनते हैं। बन्दोबस्त किसान की बरबादी का मानों एक दौरा है, जो समय-समय पर निश्चित रूप से किसान का खून चूसने के लिए त्राता है।

'सर्वे सेटलमेंट 'मन्युश्रल' नामक एक छोटासा कानून है, जिसके श्रनुसार, कहा जाता है, ये बन्दोबस्त श्रथवा जमाबन्दियाँ होती हैं। मुक्ते खेद है कि मैं रसे न देख सका। परन्तु श्रन्य साधनो से जहां तक मैने इस प्रणाली का श्रध्ययन किया है, वह इस प्रकार है:—

## नया वन्दोवस्त

जहां नया सेटलमेट होता है, सेटलमेंट आफिसर उस प्रान्त, प्रदेश या ताल्लुके की आर्थिक जांच करता है, यह देखने की गरज से कि ताल्लुके के काश्तकारों की

श्रायिक श्रवस्था इस बीच सुधरी है या विगड़ी है। दूसरी तरफ सरकार का सर्वे-विभाग काश्तकारों के खेतों की फिर पैमाइश करके जमीन की किस्म निश्चित करता है श्रौर प्रत्येक कारतकार के अधीन जमीन की हद और हकूकात को नोट करता है। समस्त ताल्छुके केगांवों की जमीनों के नये नक्शे बनते हैं; उनमें प्रत्येक काश्तकार की जमीन श्रलग-श्रलग दिखाई जाती है, और उनमें क्रमशः यह बताया जाता है कि पहले, दूसरे, तीसरे श्रीर चौथे दरजे की जमीनें कितनी हैं। जब यह तैयार हो जाता है तो इनके आधार पर फिर ताल्छुके के गांवो का जमीन की किस्म श्रादि के श्रनुंसार वर्गीकरण होता है, जिनमें सब मे बढ़िया जमीन श्रौर सुविधाये होती हैं उन गांवो को पहले उससे उतरते गाँवो को दूसरे वर्ग में इस तरह कई वर्गो मे उन्हे बांट दिया जाता है। इस क्रिया को 'शूपिग' कहते हैं।

श्रव सेटलमेट श्राफिसर कारतकारों की समृद्धि का हिसाब किस तरह लगाता है सो देखें। समृद्धि का श्रनुमान लगाने के लिए कई प्रकार के श्रंक इकट्टे किये जाते हैं। जैसे—

- (१) जमोन की कीमते वढ़ी या घर्टी।
- (२) माल के भाव चढ़े या उतरे।
- (३) शिकमी लगान श्रर्थात् ठेके पर जमीन काश्त करने को देने के भाव वढ़े या घटे।

### निजयी बारडोर्छी

(४) अन्य साधन, जैसे:—मवेशी, मकान, निय-मित वर्षा, श्रकालो की कमी, खेती की उपज को बेचने के लिए बाहर ले जाने के साधन—जैसे रेलवे, सड़कें, उनकी श्रवस्था, खेती की उपज बढ़ाने के साधन, जैसे तालाब नहरो श्रादि की दशा।

पहले और दूसरे मद्धे के अंक रेकार्ड ऑफ राइट्स नामक एक रजिस्टर से एकत्र किये जाते हैं, जिसमें किसानों के बोच जमीन, मकान त्रादि स्थावर संपत्ति सम्बन्धी होने वाले ले ४-देन के व्यवहारों को रिजस्टर किया जाता है। दूसरे श्रीर चौथे मद्धे के श्रंक भी महाल के रेकार्ड से मिल जाते हैं। पर सेटलमेंट श्राफिसर का कर्चव्य यह है कि वह केवल इन्ही अंको पर विश्वास न रक्खे। क्योंकि जमीन की कीमतें और किराया बढ़ने के कुन्निम कारण भी हो सकते हैं। अतः सेटलमेंट आफिसर गांव-गांव घूम कर जनता से बातचीत करके उनकी बास्तविक स्थिति का पता लगावे और सच्चे अंक एकत्र करे। इन श्रंको का सदुपयोग भी हो सकता है श्रीर दुरुपयोग भी। कानून में तो साफ-साफ बताया गया है कि फलां-फलां हालत में कृत्रिम रीति से जमीन की कीमर्ते श्रीर ठेके के भाव बढ़े हों, तो उनको जनता की समृद्धि का लच्चा न सममा जाय । उसी प्रकार श्रमाधारण परिश्थित

#### नव-प्रकाश

माल के भाव बढ़ जाने से उनको भी जनता की समृद्धि का लक्ष्ण न सममा जाय, क्योंकि उसी भाव के आधार पर लगान कूतने से किसानों के साथ अन्याय होने की सम्भावना है। इसी कानून की १०७ घारा में यह स्पष्ट लिखा है कि जमीन की फसल पर किसान को जो असल बचत हो उसके आधार पर लगान निश्चित किया जाय।

सरकार यदि अपने बनाये कानून पर भी अमल करती रहे, तो किसानो को जमीन की लगान-वृद्धि के सम्बन्ध में उतनी शिकायत न रहे। पर यहां तो वह भी नहीं होता। उपर्युक्त अंको को खास ढंग से एकत्र करके उनको अपने ढंग से रख दिया जाता है और ख्वाहमख्त्राह यह कह कर कि जनता समृद्ध हो गई है, लगान हर बन्दोबस्त में बढ़ा दिया जाता है। अयदि किसान को होनेवाली बचत पर ही लगान निश्चय किया जाय, तो सरकार को लगान बढ़ाने के बजाय शायद घटाना ही पड़े।

# सन् १८४७ के पहले जो भी कुछ लगान वढ़ा सो वढ़ा, पर उसके बाद का इतिहास यह है—

वर्ष

लगान

opse

19,20,00,000

3008

### विजयी बारहोली

## बारडोली की लगान-वृद्धि का शतिहास

जमीन के लगान के सम्बन्ध में हर जगह यही हाल होता है, श्रोर वही बारहोली के साथ भी हुआ। पर यदि श्रिधिक ध्यान देकर देखा जाय तो कहना होगा कि इस विषय में बारहोली ताल्छका शुरू से कम नसीब रहा है। बारहोली में नये अंग्रेजी कानून के अनुसार पहला बन्दो-बुस्त सन १८६५ में हुआ। उस समय अमेरिका में युद्ध चल रहा था। इस लिए कपास वगैरा के भावो में असा-घारण वृद्धि हो गई थी। अच्छी जमीन और वहे हुए भावो को देख कर तत्कालीन सेटलमेन्ट आफीसर कॅप्टन प्रेस्कोट ने सोचा कि जनता की स्थिति बड़ी श्रच्छी है। उन्होंने बढ़िया मालेटी ( Dryland ) जमीन का फी एकड़ रु० ६) लगान निश्चित किया। क्यारी की जमीन में पीयत के श्राकार के १०) और बढ़ा दिये, इस तरह १६) भी एकड़ लगान कर दिया। उन्होने जमोन को १४ वर्गों में बांटा था श्रीर जरायत (मालेटी) के तीन रुपये से लेकर छः रुपये

| 21,90,00,000 |
|--------------|
| 28,00,00,000 |
| 26,20,00,000 |
| 31,40,00,000 |
| ३५,१०,००,००० |
|              |

#### नव-प्रकाश

तक तथा क्यारी (चावल की जमीन) के जा। से लेकर १६ तक लगान निश्चित किया था। परन्तु सरकार ने इन १४ वर्गों को नामंजूर करके केवल सात वर्ग ही मंजूर किये। श्रीर सन १८९६ में तो इन सात के चार वर्ग कर दिये। श्रीर पानी के दर कुछ घटा दिये। वे दर यो हैं:—

| वर्ग | जरायत | क्यारी |
|------|-------|--------|
| 9    | 4     | (+J)   |
| 3    | Nr.   | 4+411) |
| Ę    | *     | 8+4)   |
| 8    |       | 3+811) |

इस तरह कॅप्टन प्रेस्कॉट के द्वारा मुकरेर किये गये पानी के दरों में सन १८९५-९६ मे काफी कमी कर दी गई।

परन्तु प्रेस्कोट एक चाल खूब चल गये। जब उन्होंने समें किया तब ताल्छुके में लगभग २५००० एकड़ जमीन घास के लिए रक्खी गई थीक्ष जिसका लगान की एकड़ १) किसानों को देना पड़ता था। इन जमीनो का लगान खास कर इसी लिए कम रक्खा गया था, कि उसमें लोग मवेशी के लिए घास पैदा करें। पर कॅप्रून प्रेस्कोट ने इन दरों को बढ़ाकर उन जमीनो को जरायत (मालेटी) में शामिल कर

<sup>🕸</sup> कुल जमीन १,४२,३०० एकड् है।

### विजयी बारखोली

दिया। गोचर-भूमि रखने के लिए लोगों को जो लालच था उसे सरकार ने हटा लिया। श्रव तो लोग इस जमीन को भी हाँक हाँक कर उसमे कपास बोने लग गये। इधर कई वर्षों से कपास के भाव भी श्रच्छे श्रा रहे हैं, इसलिए शायद लोगो ने भी समम लिया कि इससे हमारी कोई हानि नहीं हुई। परन्तु घांस खरीद कर जानवर रखना बहुत महगा पड़ता है। श्रीर इसलिए खेती में नुकसान पहुँचता है इस तरह जरा लम्बी नजर से देखा जाय तो यह फेरफार श्रनिष्ट ही कहा जागगा।

सन १८६४-६५ में ताल्छुके का लगान लगभग सवा तीन लाख रुपये था। कॅप्टन प्रेस्कोट ने इसे बढ़ा कर चार लाख के करीब पहुँचा दिया। इसके बाद सन १८९५-९६ में दूसरा बन्दोबस्त हुआ। उस समय यद्यपि मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि पानों के दर भी घटा दिये गये, तथापि कुछ गांवों को नीचे के वर्ग से ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिया, इस लिए स्वभावतः ताल्छुके के कुल लगान में फी सदी साढ़े दस की बृद्धि हो गई। इस लगान-वृद्धि के समय भी सेटलमेन्ट आफीसर मि० फर्नाण्डिज ने कॅप्टन प्रेस्कोट की भांति यही कहा था कि ताल्छुका अब इन तीस वर्षों में बहुत अधिक समृद्ध हो गया है। तथापि तत्कालीन सूरत के जिला कलेक्टर मि० फेडिरिक लेली ने सेटलमेन्ट आफीसर की रायसे अपनी नाइतिफाकी जाहिर की थी। उनकी रिपोर्ट पर मि॰ लेली ने अपना अभिप्राय इन शब्दों में प्रकट किया थाः—

"यदि लोगों की रहन-सहन में कुछ सुधार हो जाय, तथा उनके रहने के मकान छाधिक श्रच्छे दिखाई दें, तो इस पर से हम यह श्रनुमान तो नहीं निकाल सकते कि प्रजा समृद्ध हो गई। हमें यह देखना चाहिए कि लोगों के मिर पर कर्ज कितना है।"

तत्कालीन मामलतदार ने ताल्छ के के कर्ज का अतु-मान कर के यह बताया था कि ताल्छ के की प्रजा पर लग-मग ३३,७६,०००) का वोमा है। उन्होंने यह भी बताया या कि इसके कारण की सैकड़ा बारह रुपये वार्षिक सूद के हिसाब से जनता पर प्रति वर्ष चार लाख का बोम बढ़ता जाता है। इस अधिकारी का ख्याल था कि शायद ही कोई खातेदार (काशतकार) कर्ज सं मुक्त हो। जनता को यह स्थिति होते हुए भी प्रत्येक बन्दोवस्न के समय किसी न किसी यहां। सरकार लगान में बुद्धि करती हो चली जा रही है। या तो लगान का दर बढ़ जाता है, या जनीन के वर्गीकरण में फेरफार कर दिया जाता है, या परती की जमीन को चालू जमीन में शामिल कर लिया जाता है।

૪

### विजयी बारडोछी

विगत ६० वर्षों में बारहोली में लगान किस तरह बढ़ता गया, इसकी कल्पना नीचे लिखे कोष्टक से पाठकों को भली भांति हो सकती है।

वर्ष सगान, जो वंस्त किया गया

१८६४-६५ ३,१८,१६२) १८२६-६७ ( नया बन्दोबस्त ) ४,००,९३६) १८५४-६५ ४,३१,५६४) १८९७-९८ ( नया ,, ) ४,५८,३१७) १९२३-२४ (इस बन्दोबस्त से पहले) ४,९५,५०९) बदाया हुआ नया लगान ६,७५,०००)

बारहोली श्रीर चोर्यासी ताल्छुके की ३० वर्ष की लगान की मीयाद मन १९२७-२८ में पूरी होती थी। इस लिए सरकार ने तत्कालीन उत्तर-विभाग के डिस्ट्रिक्ट है० कलेक्टर श्री० एम० एस० जयकर को १९२४ में असिस्टेन्ट सेटलमेन्ट श्रॉ फिसर के स्थान पर नियुक्त करके भेजा। उन्होंने १९२४-२५ में रिविजन शुरू किया श्रीर यद्यपि रिपोर्ट पर तारीख तो ३० जून १९२५ की लगी है, तथापि वह दर श्रसल ११ नवम्बर सन १९२५ के पहले सरकार को पेश नहीं की जा सकी। इसका कारण श्री० जयकर खर्य लिखते हैं। "रिपोर्ट का मसविदा पहले किम-श्नर को पेश किया था श्रीर बाद में उनकी सूचनाश्रों के

#### नव-प्रकाश

अनुसार रहन, शिकमी लगान विकी आदि के कोष्टकों का संशोधन करके फिर उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया। अव उन्होंने अपनी स्वीकृति महित उचित रीति से पेश करने के लिए रिपोर्ट लौटा दिया है।" मि० जयकर ने अपनी रिपोर्ट में २५ अतिशत की वृद्धि की सिफारिश की है, परन्तु गांवों के वर्गीकरण में २३ गांवों को अपर के वर्ग मे चढ़ा दिया, जिससे कुल वृद्धि लगभग ३० अतिशत तक बढ़ गई। उन्होंने अपने अस्ताव की पृष्टि में नीचे लिखे परम्परागत "पेटन्ट" कारण अपनी तरफ से साधार वनाकर पेश किये हैं—

(१) जमीनों की कीमतें बढ़ गई' "वर्ष" "क्यारी"

|    | ( यावल का समाम )        |              |
|----|-------------------------|--------------|
|    | 3630-33                 | 1996-1974    |
| \$ | २२२) भी एकड़            | ७९५)         |
| ₹  | 168) "                  | <b>₹</b> ९०) |
| Ą  | · કકો "                 | 340)         |
| 8  | ر ال                    | 889)         |
|    | "जरायत" (मालेटी)        | -            |
| (  | अन्य जमोनें जिनमें चावल | नहीं होते )  |
| 1  | 100)                    | 3६८)         |
| Ŗ  | ९०)                     | ३५८)         |
| 2  | ६७)                     | २०४)         |
| 8  | 89)                     | 108)         |
|    | 60                      |              |

/ ----- --- ------ \

### विजयी बारडोली

# । (२) माल के भाव चढ़ गये।

सन १८९५ से छेकर १९०४ तक के आवों की औसल

जुवार चावल कपास १८९५-१९०४--१)=६६। सेर १)=३५॥ १ मण=६।) १९१४-१९२५--१)=१६॥ , १)=२७॥ १ मण=८)

(३) शिकमी लगान (Rental Value) बढ़ गया।,

फी एकड् लगान रु॰ फी एकड् किराया (Rent)

| <b>अराय</b> त • | ( 3        | <b>883</b>            | १५२४  |
|-----------------|------------|-----------------------|-------|
|                 | ) <b>ર</b> | ३.५३                  | ११३७  |
|                 | 3          | 2 69                  | વ ૧૭  |
|                 | 8 }        | २,५                   | 6,83  |
|                 | 1          | 30,04                 | 29,90 |
| क्यारी र        | , 3        | ८,५३                  | 23,00 |
|                 | ३          | <b>પ</b> , <b>९</b> ૪ | 19,46 |
| •               | 8)         | <i>ક</i> ૃક્ષ         | १५ १५ |

# 'इसके श्रतिरिक्त नीचे लिखे रोष कारण भी बताये हैं।

- श्वेती के साधन हल. गाड़ी, आदि बड़ गये।
- थे गाय, भैस आदि दुधार जानवरीं को सख्या बढ़ गई।
- ६ ताल्लुके में पक्के मकानों की संख्या भी बढ़ गई।
- ७ जनसंख्या में भी ३८०० की वृद्धि हो गई है।
- ८ नियमित वर्षा हुई और कहत के वर्षों की कमी रही।
- ९ . काली परज जाांत में सुधार और शराव-वन्दी हो गई।

#### नव-प्रकाश

- ताशी-वैली रेलवे तथा कुछ नई सद्कें वंघ गई, जिससे
   माल के लाने लेजाने की सुविधायें बढ़ गई।
- ११ लोगों को समीन का लगान चुकाना मुश्किल नहीं मालूम होता, क्योंकि चौथाई के नोटिस बहुत कम देने की नौबत आई है, इससे स्पष्ट है कि लोग समृद्ध हो गये हैं।
- 1२ मि॰ जयकर ने सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया है कि पिछले बन्दोबस्त की अपेक्षा इस बार जमीन की उपज की कीमन में रु॰ १५,०८,०७७ की मृद्धि हो गई है। प्रत्येक कारण के आधार-स्वरूप उन्होंने परिशिध्ट में

प्रत्येक कारण के आधार-स्वरूप उन्होंने परिशिष्ट में खंकों के कोष्टक भी दिये हैं।

इस तरह अपनी रिपोर्ट तैयार करके मि० जयकर ने उसे कलेक्टर के पास जाँच के लिए भेज दिया। कलेक्टर मि० ए० एम० मॅकमिलन, उन दिनों छुट्टो लेकर इंग्लैंड गये हुए थे। उस समय सूरत के कार्य-वाहक कलेक्टर श्री० जयकर ही थे।

फिर भी उन्होंने रिपोर्ट को तो मि० मॅकमिलन के पास भेज ही दिया। मि० मॅकमिलन ने शुरू से लेकर श्रंत तक

छ चौथाई—समय पर लगान चदा न करने वाले कारतकार को इस त्राशय की नेंगिटस दी जाती है कि फला तारीख तक वह लगान जमा नहीं कराएगा तो उसमें सवाया लगान लिया जायगा। ऋषीत् लगान का चौथा हिस्सा दह-स्वरूप श्रीधक देना पड़िंगा।

### विजयी बारहोली

उसकी अच्छी तरह जांच की, मि० जयकर द्वारा भेजे गये कितने ही अंकों तथा पिछले बन्दोबस्त के समय के अंकों की सचाई में भी संदेह प्रकट करते हुए लिखा कि यहां (इंग्लैंड में) मेरे पास गांवो की फसल के, बिक्री के तथा जमीन की असली कीमत के अंक होते तो मैं इन सब की और भी अच्छी तरह जांच कर लेता। पर उनके अभाव मे मैं मान लेता हूँ कि आपने जो अंक पेश किये हैं वे आपके प्रस्तावों को न्याय-युक्त सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए मैं अधिक तफसील में उत्तरने की कोई जरूरत नहीं देखता, इत्यादि अपना अभिप्राय लिख कर मि० मॅकमिलन ने रिपोर्ट लौटा दी।

इसके बाद मि० जयकर ने कार्य-वाहक कलेक्टर की हैसियत से सेटलमेन्ट कमिश्नर (मि० श्रेंग्डरसन) के पास मि० मॅकमिलन की टिप्पणियो सहित रिपोर्ट भेजी, ताकि वे श्रापने श्राधित्राय सहित उसे उत्तर-विभाग के कमि-श्नर के पास रवाना कर दें।

मि॰ ऐराहरसन ने मि॰ जयकर की रिपोर्ट की खासी खबर ली। इस टीका से खुद उनके विचारो श्रौर सिफा-रिशो तथा श्री जयकर की रिपोर्ट के महत्त्व का भी पता चल जाता है। इस लिए उसका सार यहां दे देना मैं परम श्रावश्यक सममता हैं।

"श्री जयकर ने लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में जो सूच-नाएं पेश की हैं, उन पर विचार करें। मुक्ते दुख है कि उन्होंने अपनी सिपारिशों का सारा आधार प्रधानतया इसी बात् पर रक्खा है कि जमीनो की उपज बढ़ती जा रही है। ताल्लुके की सामान्य अवस्था का दिग्दर्शन कराते हुए ५७ वे पैराग्राफ में जमीन की कीमत और किराये के बढ़ने का केवल एक हो उदाहरण उन्होंने दिया है श्रोर लिखा है कि किराये की तुलना में लगान-षृद्धि बहुत कम है। पर इसके लिए उन्होंने कोई विशेष आधार नहीं पेश किया। और विना आधार के कहीं कोई इमारत खड़ी की जा सकती है ? भला, ऐसे कहीं सेटलमेन्ट रिपोर्ट लिखे जाते हैं ? इसके बाद पूरे दो पृष्ट उन्होने फ़ेवल यह सिद्ध करने में लगा दिये हैं कि सरकार यदि रूपयों के बदले केवल नाज ही लगान में वसूल करती रहती तो वह कितना बढ़ जाता! मानो इसमें कोई बड़ी बात ने कह गये हों! वे बताते हैं कि ताल्लुके की कुल श्राय में १५ लाख की वृद्धि हुई है। पर यह कह जाने के बाद उनके दिमाग में प्रकाश पड़ा कि असल प्रश्त के साथ इन बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि इस तरह तो यदि खेती का खर्च भी १५ लाख बढ़ गया हो, तब तो लगान बढ़ाने की सिफारिश के लिए कोई श्राधार ही नही रह जाता।

### विजयी बारडोही

स्तर, यही हो तब भी कोई बिगडी नहीं। पर यदि खेती का खर्च १५ लाख के बजाय १७ लाख हो गया हो तंब तो लगान बढ़ाने के बजाय उलटे घटाना पड़े ने ? श्रव मि० जयकर किस नरह सिद्ध करेंगे कि श्राय के साथ-साथ खर्च नही बढ़ा है ? इसके विषय में तो वे केवल एक ही लाइन लिखते हैं— "हमें यह भी न मूलना चाहिए कि शायद खेती के खर्च भी बढ़ गये हों।" इस तरह किले का मुख्य दरवाजा तो उन्होंने खुला ही छोड़ दिया। अगर कोई यह सिद्ध कर दे कि खेती के खर्च बढ़ गये हैं, तो मि० जयकर के पास कोई जवाब नहीं रह जाता। इतना सब जान लेने पर ही किसी की समम में यह आ सकता है कि लगान-निर्णय का आधार खेती की उपज श्रौर माल के भाव नहीं, जमीन का किराया ही बनाया जाए। श्री जयकर की रिपोर्ट के ४७ से ६४ तक पैरा-ग्राफ तो बिलकुल व्यर्थ कहे जा सकते हैं। यही नहीं. उन्होंने लगान चढ़ाने की जो सूचनायें की हैं, उनका । समर्थ : करना तो दूर, उन्हीं पैरों में से उलटे उनके विरोध में दूसरे को कुछ दलीलें अनायास मिल सकती हैं। इसलिए वास्तव में वे भयंकर हो हैं। "

इस तरह ंखेती के खर्च की अगर गिन्ती न की जाय, बिल्क केवल उसकी उपज की ही गिन्ती लगा कर लगान

बढ़ा दिया जाय; तब तो हमे औंधे मुँह ही पड़ना होगा। यह करते हुए मनुष्य की क्या स्थिति होती है, यह तो ६५वें पैराप्राफ को देखने से ज्ञात हो सकता है। ६६वें पैरा-प्राफ में लगान-वृद्धि की सूचना करते हुए श्री जय-कर की यही दशा हुई है! उन्हें यही कहना पड़ा है, कि खर्च बाद नहीं किया गया, फिर भी उपज तो इतनी बढ़ गई है कि प्रतिशत ३३ लगान जरूर बढ़ाया जा सकता है। पर साथ ही वे यह भी जानते हैं कि शायद यही चाजार भाव आगे कायम न रहें। यदि ऐसा ही हुआ तो उन पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि लगान बहुत बढ़ा दिया। इसलिए उन्होने खरते-खरते श्रीर विना काई कारण बताये यह सिफारिश की है, कि फी सैकड़ा २५ लगान उचित और न्याययुक्तहोगा। श्रगर सरकार लगान बढ़ाने की हद ७५ प्रतिशत कायम कर देती, तो शायद श्री जयकर भितरात ६५ लगान वृद्धि को भी उचित और न्याय युक्त कह कर किसानों पर ६५ प्रतिशत लगान बढ़ाने की सिफारिश कर देते।

इस तरह मि० जयकर की रिपोर्ट के तो धुरें-धुरें उड़ा दिये गये। अब एएडरसन साहब को अपने खड़े रहने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए न १ इसलिए उन्होंने जमीन के शिकमी लगान को ही सच्चा आधार और

### विजयी बारडोडी

दिशादर्शक बनाया। उनका कहना यह है कि जमीन का खर्च चाहे कितना ही बढ़ जाय; पर अगर लोगों को खेती से कोई लाभ न होगा तो उसका किराया नहीं बढ़ सकता। अगर बढ़े हुए किराये पर लोग जमीनें उठाते हैं तो इसके मानी तो यही हुए कि लोग इसमें गुआहश देखते हैं। पर मि० ऐराडरसन का यह आधार भी उतना ही कच्या है। (इन बातों के उत्तर अगले परिच्छेद में हैं)

मिस्टर ऐएडरसन जयकर की रिपोर्ट के परिशिष्टों को बढ़े अच्छे बताते हैं, क्योंकि आगे चल कर उन्हीं पर उन्हें अपने नये 'दिशादर्शक' की रचना करनी है। तथापि वे परिशिष्ट "G" को अधूरा ही बताते हैं और '! " को जिसमें किराये के भाव हैं, उपर्युक्त कारण से आंखें मूँ कर स्वीकार कर लेते हैं।

परिशिष्ट का कुछ नमूना देखिए। कई गांवों मे शिकमी लगान पर (किराये) दी गई जमीन के श्रंक कुल जमीन से ज्यादह बता दिये गये हैं, उदाहरणार्थ—

गाव का नाम फुल जमीन किराये पर दी गई ' जमीन जो बताई है

अमरोली ६८० ७८७ उत्तरा '१३१७ २६८२ मोता ४८२५ ४०९५

#### नव-प्रकाश

| <b>बधा</b> वा     | ७८४  | १२३३ |
|-------------------|------|------|
| <b>मियां</b> वाडी | 2040 | १२०३ |
| <b>मेंसु</b> ढला  | ७५१  | ्    |

इस तरह मि० जयकर ने ४२,९२३ एकड़ जमीन किराये पर दी हुई बताई है जो कि कुल-१,२६,९८२ एकड़ खेती योग्य जमीन के करोब तिहाई है। पर इसमें सामें पर दी गई जमीनें शामिल करके ऐएडरसन साहब मान लेते हैं कि किराये पर दी हुई कुल जमीन जमीन की करीव-करीब आधी हो जाती है। पर वास्तव में रंगत कुछ और ही है। सरदार वल्लभ भाई के कार्यकर्ताओं की जांच से यह पता चलता है कि ताल्छ के में किराये पर दी गई कुल जमीन ६००० एकड़ से अर्थात् प्रतिशत ५ से अधिक न होगी। ४२,९२३ एकड़ तो किराये पर दी गई जमीन को सात वर्षों की मीजान है।

जहां इतनी थोड़ी जमीन किराये पर दी जा रही हा उसके लिए, थोड़े से दिवालिये लोगों के दोष के लिए सारी जमीन पर कर बढ़ाना तो दर असल अनुचित है। फिर इस रिपोर्ट में ऐएडरसन साहब ने इम किराये को बास्तविक से कही अधिक महत्व दे दिया है।

श्रस्तु, इस तरह उनकी रिपोर्ट की खासी खबर लेकर तथा मतलब के कोष्टको का समर्थन करके मि० ऐराडरमन ने

### विजयी बारडोछो

२९ प्रतिशत वृद्धि की सूचना करके रिपोर्ट को उत्तर विभाग के किमश्तर मि० चेटफील्ड के पास भेज दिया। मिस्टर ऐराहरसन पहले सूरत के कलेक्टर रह चुके थे; श्रतः स्थान स्थान पर श्रपने पुराने श्रनुभव का उल्लेख करके उपर्युक्त सारी भूलो के होते हुए भी रिपोर्ट को उन्होने खूब श्रिधकार-पूर्ण बनाने की कोशिश की

मि० चेटफील्ड ने इस रिपोर्ट पर लिखा—''मुक्ते बार-होली सम्बन्धी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। तथापि मैं देखता हूँ कि मि० ऐएडरसन ने थोड़े किराये (रेएट) वाले गांवों को ऊँचे वर्ग के गावों में शामिल कर दिया है। पर उनके लिए कोई चारा नहीं था।" मि० ऐएडरसन के द्वारा बदले गये गावों के वर्गीकरण श्रीर क्यारी के लगान मे की गई बुद्धि को भी उन्होंने मंजूर कर लिया, इसलिए कि मि० ऐएडरसन ताल्छुके की विशेष जानकारी रखते थे।

पर इस बन्दोबस्त में जिन बातों को प्रमाण-स्वरूप मान कर जनता को समृद्ध बताया गया वे गलत थीं श्रौर लगान बृद्धि भी श्रन्याय्य थी। बारहोली के लोगों ने उत्तर-विभाग के कमिश्नर मि० चेटफील्ड को इस श्राशय की कई दरस्वास्तें भेजी कि लगान गलत श्राधार पर कूता गया है। परन्तु मि० चेटफील्ड ने उन सब को निरर्थक बता कर

#### नव-प्रकाश

रही की टोकरी में फेंक दिया। श्रौर सेटलमेंट किमश्नर की सिफारिशो का २९.०३ बृद्धि का समर्थन करते हुए मामले को बम्बई सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भेज दिया।

पर बारडोली के किसान यो चुपचाप बैठनेवाले नहीं थे। १९२१ में नव-प्रकाश उनमें फैल चुका था। उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रक्खीं।

### रानी परज का गीत

\*\*\*\*\*\*

स्याय ।

जोगढाला गोयलो मंजी
जोगढाला गोयलो रा;
जोगढ़ां नाय यलां मजी
जोगढां नाय देयलां राजारकार ना बोल्यो मंजी
जारकार ना बोल्यो रा;
मान क्यां डोगरां दहलां मंजी
कोयलाढी अहल्यो मजी
कोयलाढी आहल्यो रा।

यह गीत बहुत पुराना है। इस पर उच्च विचार और परिष्कृत भाषा का संस्कार नहीं पढ़ पाया है। तथापि सरकारी नौकरों की परम्परा का वर्णन यह बढ़े अन्छे दंग से सरलतापूर्वक करता है। आज भी गहरे वन-प्रान्त के तहसीलदार आदि अधि-कारियों को ये गरीब लोग सरकार के नाम से ही संवोधित करते हैं। गीत का भावार्थ यह है।

"मंजी नामक एक शख्स न्याय प्राप्त करने के लिए अदालस गया। पर वहाँ उसे न्याय न मिला। न्याय तो दूर, अधिकारी ने उससे बात तक न की। आखिर उसने अपने बेल असे दिये उन्हें भी विगाड़ कर उसने मंजी को छौटा दिया पर न्याय महीं किया।"

### ज्वाला

"He has little doubt that despite the inicrease of assessment now to be levied the History of the Taluka in the course of the next settlement will be one of continually increasing prosperity"

GOVT, RESOL 10 TH JULY, 1927.

श्रसन्तोषकी श्राग धीरे घीरे ज्वाला का रूप घारण करने लगी । नये बन्दोबस्त के सम्बन्ध में सेटलमेंट आफिसर जव व्यार्थिक जॉन कर नुकता है, और अपने प्रस्ताव अपर के अधिकारियों के पास भेजता है, तब लगान-वृद्धि के कारण तथा प्रस्तानों आदि सहित सरकार उस रिपोर्ट को काश्त-कारों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; अर्थात् जनता को उस पर अपनी अजियाँ, दरख्वास्तें, शिकायतें, आपत्तियाँ आदि पेश करने का मौका देती है। और जब जनता की तरफ से सब शिकायतें सुन लेवी है, तब उनका यथायोग्य उत्तर श्रथवा उचित कार्य-वाही करके जितना लगान-घटाना बढ़ाना हो वह घटा-घढ़ा कर उसे कानून का रूप दे देवी है। यह कानूनन कार्यवाही है। मगर जनता

### विजयी बारडोठी

को यही शिकायत है कि उसका पूर्णतया पालन न हुआ। न सेटलमेन्ट ऑफिसर ने पूरी तरह आर्थिक जॉंच की, और न रिपोर्ट तैयार हो जाने पर उस पर श्रपने उजर पेश करने का मौका उसे दिया गया। पहली बात के विषय में बम्बई सरकार के रेवेन्यू सेकेटरी मिस्टर सिथ का कहना है कि श्री० जयकर दस महीने तक ताल्छके में गाँव गाँव घूमे, खेत खेत गये. और उन्होंने किसानों से प्रत्यच्च मिल कर चनकी र्यार्थिक अवस्था की कानून के अनुसार यथायोग्य जाँच करके उसके आधार पर ही अपनी रिपोर्ट लिखी है। परन्तु जनता के प्रतिनिधियों ने जन जाँच की तो लोगों ने कहा कि "हमें तो उनके दर्शन तक न हुए" । खयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ता० ८ ऋषैल सन् १९२८ को कले-नंटर को भेंजे अपने एक पत्र में लिखते हैं—"जॉव करते समय किसानो को खबर तक नहीं भेजी। वस, सकेल इन्स्पेक्टर को अपने साथ मे लेकर प्रत्येक गाँव में दो हो मिनिट ठहर कर जन्म-मरण के रजिस्टरो पर दस्तखत किया और चल दिये। इस तरह एक एक दिन में चार-चार पाँच-पाँच गाँवों में वे घूम लिये। कई बार तो पटेलो को उपर्युक्त रजिस्टर लेकर अपने मुकाम पर बुलवा कर उन पर वे श्रपने दस्तखत कर देते श्रीर नाम मात्र को पूछताछ कर लते। इस विषय मे कितने ही जिम्मेदार कार्य-कर्ताश्चों ने गाँव गाँव घूम कर तहकीकात की है, पटेलों से पूछा है, गाँव के मुखियाश्चों से वातचीत करके तलाश किया है श्रीर खब जगह से यही उत्तर मिला है कि सेटलमेन्ट श्रॉफिसर ने ठीक ठीक जाँच नहीं की है। यही क्यों, श्रापके दफ्तर में उस समय का उनका लिखा रोजनामचा होगा उसे निकाल कर देख लें। श्राजकल श्रोलपाड श्रीर चिखली में भी नये बन्दोवस्त का काम चल रहा है। वहाँ भी श्राधिक जाँच चल रही है। वहाँ के सेटलमेंट श्रॉफिसरों के रोजनामचों से श्री० जयण्य के रोजनामचे की तुलना करके देखिएगा; श्रापको फौरन माल्यम हो जायगा कि इन दोनों जाँचों में कितना भारी श्रान्तर है।"

## द्खरा दागा <sup>1</sup>

खैर, सरकार का रूसरा दावा यह है कि रिपोर्ट पर लोगों को अपने उत्तर पेश करने का मौका दिया जाता है। इसका तरीका भी पिछले वर्ष श्रीशवदासानी ने अपना अनुभव सुनाते हुए धारा सभा में कहा था—

"इस विषय में रिपोर्ट को प्रकाश में नहीं लाया जाता। लोगों को इस रिपोर्ट की नकल ही कहाँ मिलता है ? ताल्छ के के प्रधान दफ्तर में रिपोर्ट की एक अगरंजी प्रति रख दी जाती है। आर किसानों से यह आशा की जाती

#### विजयी बारहोली

है कि वे उपे पढ़ कर अपनी शिकायतें भेजें। एक बार तो मैंने यह भी सुना था कि एक मामलतदार ने किसानों को रिपोर्ट दिखाने तक से इनकार कर दिया था। पर खैर यदि हम मान लें कि उसने दिखाई भी हो तो क्या यह न्याय्य और कानून से भी सम्मत है कि किसानों के हित से इतना गहरा सम्बन्ध रखनेवाली रिपोर्ट को ताल्छके के दफ्तर मे रफ्खा जाय और १०० गाँवो के लोगों से कह दिया जाय कि वे उमे पढ़ लें, क्या इमे प्रकाशित करना कहते हैं ?"

इसी पर श्री महादेव भाई नवजीवन में लिखते हैं "वारडोली में तो इससे भी श्रिधिक दुर्दशा हुई। सेटल-मेंट श्र फिसर श्रपना रिपोर्ट कलेक्टर को भेजता है, कलेक्टर रेवेन्यू श्रॉफिसर की हैसियत से उसकी जॉच करता है, श्रीर उसे श्रागे भेज देता है। यहाँ तो स्वय सेटलमेट श्रॉफिसर ही कलेक्टर भी था; फिर उसकी जांच श्रीर कौन करता ? रिपोर्ट श्रागे बड़ी।सेटलमेंट कमिश्नर ने उसकी खूब छीछ।लेदर की, श्रीर 'लगभग नई रिपोर्ट लिखी।'इस पहली रिपोर्ट काक्या हाल हुआ सो तो भगवान ही जानें। लोगो को तो वह हरगिज नहीं दिखाई गई। श्ररे, धारा सभा के सभ्यो को भी रिपोर्ट देने से इन्कार कर दिया गया। हमारा तो ख्याल है कि उस रिपोर्ट को

निकम्मा समम कर फेंक दिया गया। और दूसरी रिपार्ट लिखी गई। 'लगभग नई रिपोर्ट लिखी 'यह तो शिष्ट प्रयोग जान पड़ता है। अ और ऐसा अनुमान करने के लिए हमारे पास कारण भा है। उनमें से एक तो यही है कि रिपोर्ट खानगी न होने पर भी उसकी प्रकाशित करने की सरकार को हिम्मत हां नहीं हो रही है। घारा सभा के सम्यो को भी इससे वंचित रक्खा गया है।" †

पालंमेन्डरी कमेटी

सन १९१९ में भारतीय शासन-तंत्र में नये सुधार करते समय एक पार्लमेन्टरी कमिटी नियुक्त को गई थो। इसने सिफारिश की थी—" जितनी जल्दी हो सके धारा-समा को जमीन का लगान बढ़ाने सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार मिल जाना चाहिए।" कहां तो पार्लमेग्टरी कमिटी की ‡ यह सिफारिश और कहां सरकार की यह नीति

It was "exhaust vely dealt with by the commissioner of settlements, himself a former collector of the district, and in fact has been practically rewritten by him" Government Reselution on the Revis on settlement

<sup>†</sup> ज्ञात हुआ है कि बाद में धारा-सभा के सभ्यों को रिपोर्ट की कोरी नकलें भेज दी थों। उसमें से नि॰ मॅकमिलन ओर मि॰ पुण्डरसन की टीका टिप्पणियों की नकल निकाल ली थीं।

<sup>🗘</sup> परिशिष्ट देखिए )

#### विजयी बारडोली

कि धारा-सभा के सभ्यों को सेटलमेएट रिपोर्ट भी समय

पर अब तक जनता को यह माल्स हो चुका था कि इस बार २५-३० की सैकडा लगान की वृद्धि की सिफा-रिश की गई है। इस पर सारा ताल्लुका क्षुव्ध हो गया। बारडोली स्वराज्य आश्रम की तरफ से श्री नरहिर भाई पारंख तथा गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक मलकानी आदि ने जांच पड़ताल करके अपनी जांच के फल प्रकाशित कर दिये थे। यह भी जाहिर कर दिया था कि संटलमेण्ट ऑफिसर ने आर्थिक जांच बन्दोबस्त के कानून के अनुसार नहीं की है।

## रिपोर्ट प्रकाशित हुई

जब मामला यहां तक पहुँच चुका तब कही धीरे से सेटलमेण्ट रिपोर्ट प्रकाशित की गई। प्रकाशित होने के मानी क्या है, सो तो पाठक उपर पढ़ ही चुके हैं। प्रत्येक सरकार का आधार किसान हैं। उपर्युक्त लगान निश्चय करने की प्रणाली से यह पता चलना मुश्किल नहीं है कि सरकार अपने राज्य के प्राण-स्वरूप इन किसानों के हितों का कितना ख्याल रखती है। सौभाग्यवश अब धीरे-धीरे लोगों पर सरकार का असली खरूप प्रकट होता जा रहा है और उनकी सहायता के लिए कार्यकर्ता भी तैयार होते

जा रहे हैं। गुजरात श्रोर बारडोली में भी ऐसे कितने ही स्वार्थ-त्यागी और सुशिचितं कार्यकर्ता हैं, जिनकी बदौलत इतनी श्रसुविधा होने पर भी लगान-वृद्धि के प्रति श्रपना घोर असंतोप प्रकट करने के लिए किसानो की तरफ से कई र्जाजयां भेजी गई'। बारहोली ताल्छु के के खेहूत-मंडल (किसान-मंडल ) ने भी इस प्रश्न को हाथ में ले लियां। उसके द्वारा सारे ताल्लुके में कई सभायें की गई'। और उनमें इस बन्दोबस्त के प्रति विरोध प्रकट करने वाले कई प्रस्ताव भी पास किये गये । सरकार से यह प्रार्थना भी की गई कि वह इस वृद्धि को रह कर दे। अनेक सभाओं में तो धारा-सभात्रो के कुछ सभ्य भी उपस्थित थे। इनमें से उन सभ्यों ने कि जो सूरत जिले की तरफ से धारा-सभा के प्रतिनिधि हैं, धारा-सभा मे भी इस प्रश्न को कई बार उठाया श्रीर वहां उस पर खून चर्चा हुई। श्रन्त मे तारीख ३० जनवरी १९२७ के दिन एक सभा में यह तय पाया कि वारहोली के खास-खास काश्तकारों का एक शिष्ट-मंहल ( डेप्यूटेशन ) श्री० भीमभाई नाईक और श्री० दार्माई देसाई के नेतृत्व मे महकमा बन्दोवस्त के सभ्य मि० रियू से मिले श्रौर उनसे लगान चुद्धि रोकने के लिए प्रार्थना करे। तद्तुसार ता० २९ मार्च १९२७ को यह शिष्ट-मंडल मि० रियू से मिला। इसके साथ ही साथ चौर्यासी ताल्लुका का

#### विजयी बारडोली

शिष्ट-मंडल भी था। वहां पर इस रिविजन के प्रश्न पर खूत चर्ची हुई। उस समय श्री भीमभाई नाईक ने उनसे निवेदन किया कि पैदाइश में श्रव बहुत घटी हो गई है, जमीनों का किराया (Rent) तथा जमीन की कीमतें भी कम हो गई हैं साथ ही मजदूरी तथा खेवी के श्रन्य खर्च बहुत बढ़ गये हैं और तालुके पर कर्ज भी काफी हो गया है। उन्होंने मि॰ रियू से यह भी कहा कि इन सत्र वातों को वे स-प्रमाण सिद्धं भी कर सकते हैं। परन्तु मि रियू ने कहा "इस तरह सर्व-साधारण तौर से की गई शिकायतों पर मैं विचार नहीं कर सकता। यदि किसान स्वयं अपनी दरख्वास्तें भेजें श्रोर प्रत्येक वात को तफसीलवार मेरे सामने रक्खें तब मैं उन पर विचार कर सकूँगा।" तब भी० भीमभाई नाईक ने उपर्युक्त निवेदन की सारी वार्तो को किसानो की अर्जी का रूप देकर वह मि० रियू को दे दी। इसके बाद तारीख २८ मई सन् १९२७ को जिले के दोनो प्रतिनिधियो ने एक अर्ज गवर्नर इन काउन्सिल के नाम भी भेज दिया। उसमें भी इस लगान-वृद्धि का विरोध किया गया था तथा उसे रद करने के लिए प्रार्थना को गई थी।

किसानों की वात

इन सब निवेदनों, शिष्ट-मगडलो आदि में किसानों की तरफ से नीचे लिखी दलीलें पेश की गई थी—

सेटलमेंट आफिसर ने लगान बढ़ाने की सिफारिश करते हुए यह बताया है कि जनता समृद्ध हो गई है। श्रीर इसका सबसे पहला सबूत यह बताया है कि जमीनों की कीमनें बढ़ गई हैं। पर जमीनो की कीमतो में यह वृद्धि तो महायुद्ध के बाद ( १९१४-२५ ) में हुई है। उस समय कपास के भाव इस तरह आस्मान पर चढ़ गये थे कि लोगो को खेती बडा फायदेमन्द धन्धा दिखाई देने लग गया। फिर जो लोग विदेशों से धन कमा करके लाते, उन्हें जमीनें खरीदने की बड़ी इच्छा होती, क्योकि देश में तो वही श्रादमी श्रावरूदार सममा जाता है, जिसके पास जमीन होती है। कपास के बढ़े-चढ़े भाव और यह आवरू की भावना जमीनों की कीमतें बढ़ने के खास कारण हैं। संभव है, ऋधिकारियो के दिमाग में यह बात नहीं समाती होगी कि यदि जमीन से काफी उपज नहीं हो सकती, तो लोग क्यो इतनी कीमतें देकर खरीदते हैं, वैंको में श्रपने रुपये क्यो नही रखते ? पर मानव-हृद्य ऋर्थशास्त्रों के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। यदि एक किसान के ५०,०००) किसी बक में जमा हैं, पर उसके कोई जमीन वगैरा नहीं है, श्रौर एक दूसरे किसान के पास नकद रुपया तो उतना नहीं मगर ५० एकड़ जमीन जरूर है, तो जनता की नजर में यह जमीनदार किसान

## चिजयी बारडोछी

श्रिक प्रतिष्टित है। बैंक श्रौर राये का क्या भरोसा ? श्राज है, कल नहीं। फिर ताल्लुके में जांच करने पर यह पता चलता है कि जमीनों के खरीदने वालों में श्रिधकांश लोग विदेश से लौटे हुए हैं। पर सेटलमेट ऑफिसर श्रपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी नहीं करते। इस तरह जमीनों के भाव श्रसाधारण परिस्थित में बढ़े हैं।

### माल के भाव

सेटलमेंट ऑफिसर ने जनता की समृद्धि का दूसरा सबूत यह पेश किया है कि माल के भाव खूब बढ़ गये हैं। पर उनके बढ़ने का कारण भी महायुद्ध ही है। सेटलमेंट ऑफिसर की रिपोर्ट की स्याही सूखने के पहले तो वे भाव गिर गये और तब से बराबर गिरते ही जा रहे हैं। आज कपाल के भावों में कितनी घटी हो गई है १ इससे स्पष्ट है कि ऐसे अपवाद रूप बढ़े हुए भावों के आधार पर ३० वर्ष के लिए लगान बढ़ा देना अन्याय पूर्ण है। फिर माल के साथ-माथ खेती के खर्च और मजदूरी के भाव भी तो बढ़ गये हैं। सेटलमेट आफिसर इस बात का तो उल्लेख भी नहीं करते। जो बैल—जोड़ी पचीस-तीस वर्ष पहले सो रुपये में मिलती थी, आज बैसी जोड़ी के चार-पांच सौ रुपये लग जाते हैं। जो 'दुबला' पहले तीस रुपये में किसान



किसानों के अथक मित्र रा॰ सा॰ दादूभाई देसाई रा॰ ब॰ भीमभाई नाईक



विजयी वारडोली



धारासभा के दो अन्य सहदय सभ्य

श्री० हरिभाई श्रमीन

जिन्होंने सत्याग्रह के पहले किसानों के लिए खूब वैध भान्दोलन किया



श्री० शिवदासानी

के यहा वर्ष पर काम करता था, आज उसपर किसान को दो तीन सौ रुपये लग जाते हैं।

## जमीन का किराया

अब जिंगेन के किरादे (Ren'al Value) पर विचार करें। यह वात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योकि सरकारी श्रिधकारी इसे ही खेती का नफा नुकसान वतानेवाला श्रपना विश्वसनीय मार्ग-दर्शक सममते है। अतः उनका ख्यात है कि लगान के दर इसी के आधार पर कायन करना सव से आसान और न्याय्युक्त तरीका है। यह तरीका श्रासान भले ही हो, पर न्याययुक्त तो नहीं कहा जा सकता। श्रहमदनगर के कलेक्टर मि० स्मार्ट ने लॅंड रेवेन्यू श्रसे-समेंट कमिटी के सामने, जिसकी नियुक्ति सन १९२४ में हुई थी. जवानी देते हुए इस प्रश्न को वड़ी श्रच्छो तरह रक्ला है वे कहते हैं कि "Rental Value' अर्थात किराये को लगान निश्चित करने का एक मात्र साधन कभी सममा नहीं जा सकता। फिर भी यदि इसी के आधार पर जमी का लगान निश्चित करना हो, तो नीचे लिखी वातों पर संपूर्ण विचार होना जरूरो है:-

"जांच के लिए ऐसा एक मामूली गांव चुना जाय, जो न तो वहुत वड़ा हो श्रोर न वहुत छोटा। वह कल कार-खानो वाले शहर से वहुत नजदीक न हो। वहां पर जिन-

#### विजयी बारडोली

जमीनों को किराये या मुनाफे पर दिया गया हो, उनका पिछले पांच वर्षका इतिहास जांच लेना चाहिए। इस इति-हास में यदि यह पाया जाय कि जमीन का मौजूदा किराये-दार पहिले जमीन का मालिक था तो ऐसी जमीनों को हमारे हिसाव मे शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगो को श्रपनो पुरानी जमीन से प्यार होता है। वपौती की भावना भी होती है। वे चाहते हैं कि उनकी जमीन को श्रीर कोई न जोते। साहुकार उनकी इस भावना का अनुचित लाभ उठा कर श्रधिक किराया मांगता है श्रौर हर साल बढ़ाता जाता है। इसी प्रकार परती की जमीन जो पहले पहल किराये पर दी गई हो उसे भी हमारे हिसाब में शामिल नहीं करना चाहिए।क्योकि ऐसी जमीनों में पहले-पहल खूब पैदायश होती है इस लिए उनका भी किराया श्रिधिक होता है। कई बार किरायेदार श्रीर जमीन के मालिक के बीच कर्जदार श्रीर साहकार का सम्बन्ध होता है। इस लिए उसके किराये में साहूकार के दिये कर्ज का सूद भी शामिल रहता है। ऐसी समस्त बातो को छोड़ने के बाद ही जमीन के सच्चे किराये के दर हमें मिल सकते है।"

जमीन का किराया बढ़ने का एक कारण श्रीर है। कभी कभी किसान के पास जमीन थोड़ी १०-१५ बीघे होती है। फिर भी एसके लिए एक बैल जोड़ी तो रखना ही पड़ती है। पर एक बैल जोड़ी से वह तो पचीस तीस बीधा जमीन भी जोत सकता है। इसलिए वह अपनी बैल जोडी तथा "दुबला" को भी काफी काम मिल जाय इस खयात से भारी किराया देकर भी थोड़ी-बहुत दूसरे की जमीन भी जोतने के लिए किराये पर ले लेता है।

फिर यह किराये पर लगान निश्चय करने का सिद्धांत तो तब लगाया जा सकता है, जब वाल्छुके मे किराये पर ही श्रिधकांश जमीन दी जाती है। बारडोली में सो भी नहीं है। क्योंकि समस्त ताल्छुके मे जमीन नीचे लिखे श्रमुसार बॅटी हुई है।

इस तरह बारडोली में कुल १७१८४ खातेदारों मे १६, ३१५ ऐसे हैं जिनके पास २५ एकड़ से अधिक जमीन नहीं। १०,३७९ खातेदारों के पास तो केवल १ से पाँच

#### बिजयी वारटोळी

एकड़ जमीन ही है। ऐसी हालत मे कितनी जमीन किराये पर दी जा सकती है ? जिनके पास २५ एकड़ से श्रिधक जमीन है वही किराये पर दे सकते हैं। इस तरह हिसाब किया जाय तो फी सैकड़ा पॉच के श्रिधक जमीन किराये पर नहीं उठाई जाती। फिर जिन परिस्थितियों में ये जमीनें किराये पर उठाई जाती हैं उनका भी श्रिगर विचार किया जाय, तो किराये का लगान-युद्धि का श्राधार मानना मरासर श्रन्याययुक्त मालूम होगा।

## शेष दलीलों का जवाव

सेटलमेन्ट ऑफीसर की शेप दलीले विलक्कल थोथी हैं। इल, बैल-जोड़ी, गाड़ी नगैरह का संख्या बढ़ना समृद्धि का लच्या नहीं सममा जा सकता क्योंकि जैसे जैसे किसानों के कुटुम्ब विभक्त होते जावेंगे, उनके लिए अलग अलग हल, बैल जोड़ी तथा गाड़ी वगैरह रखना जरूरी है। फिर भी मि० जयकर खयं कबूल करते हैं कि खेती के उपयोगी जानवरों की संख्या बढ़ी नहीं बल्कि उलटी घट गई है। यद्यांप खेती की जमीन बढ़ गई है।

ें दुधार जानवरों की संख्या बढ़ने का खास कारण तो यह है कि महज खेती से लोगो का पेट नहीं भरता इसलिए दूध घी बेच कर अपनी गुजर करने के लिए उन्हें गाय, भैंस रखनी पड़ती हैं। ताप्ती वैलो रेलवे को तो कई वर्ष हो गये। इसके बजेट वगैरा विछले बन्दोबस्त के समय ही तैयार हो गये थे। अतः इससे लोगो को जो जो लाभ होने की आशा थी उनका हिसान विछले लगान-वृद्धि के साथ ही सेटलमेन्ट आफीसर मि० फरनांडिज ने लगा लिया था। उसे इस बार जनता की समृद्धि को बढाने वाले माधनो मे फिर गिनना अनुचित है। जो नई सड़कें बनी हैं, उनमे से अधिकांश स्थानीय कोश से वनी हैं, और बहुत कम अन्छी हालत में रहती हैं। कर्नल प्रेस्कोट उनने विषय में लिखते हैं "वे आदमी और जानवरों की जान लेने के लिए काफी हैं" और उनका जो उस समय हाल था वहीं अन भी है।

नियमित वर्षा होना और अकालो का कम हो जाना क्या बेचारे किसानो का अपराध है ? इसके लिए लगान ब्रुद्धि करके उन्हे छूटना क्या ब्रिटिश न्याय के अनुकूल है ? यदि अकाल नहीं आते तो क्या कर अधिक बढ़ने चाहिए ? जनता के पास दो पैसे भी नहीं रहने पार्वे ?

. जन-संख्या की वृद्धि वाली दलील तो विलकुल थोथी है। चीस वर्ष में ३८०० की वृद्धि तो ज्यापार के केन्द्र माने जाने वाले ४-५ कस्त्रों में हुई है। शेप ताल्छ के की जनसंख्या तो उलटी घटती हुई प्रतीत होती है।

पक्के मकानो का बनना तथा त्रिना चौथाई की नोटिस

#### विजयी वारडोली

के लगान का वस्ल हो जाना भी जनता की समृद्धि के कारणों मे शुमार किया जाता है। पहिले तो ये बातें यह सिद्ध नहीं करती कि जनता समृद्धि हो गई है। पक्षे मकान दिलंग आफ्रिका से लौटे हुए लोगो ने वनवाये हैं। जमीन के समान ही पक्षे मकानों का होना भी आवरुदार आदमी का लच्या वारहोलों में किसी तरह समम्मा जाने लगा है। इसिलए लोग कर्ज करके भी पक्षे मकान वनवाते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उन्हें हर रहता है कि उनके बच्चे अविवाहत ही रह जायं, अथवा अच्छे उच्चे वर्ग के समधी उन्हें न मिलें। ताल्छ के में जितने पक्षे मकान हैं, उनमें से आधे से अधिक तो आफ्रिका से। लौटे हुए लोगों के हैं, और शेप पक्षे मकानों के मालिक कर्जदार है।

वहीं हाल शादी तथा मृत्यु-भोज छादि का है।
एक धनिक छादमी शौक के खातिर छि धक पैसा खर्च
कर देता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं। दूसरों को भी
यह प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है। वे भी ऐसा ही
करते हैं। छौर शनैः शनैः वह एक रिवाज धन जाता है।
उसे तोड़ने की हिम्मत किसे हो सकती है ? लोग आ बें
मूँदकर फिजूली खर्ची करते चले जाते हैं छौर कर्ज में
इसते जाते हैं। इन बाता को जनता की समृद्धि का साधन
सममना मूल है।

लोग लगान समय पर देदेते हैं यह उनकी समृद्धि की अपेदा दण्ड-भीरता का लद्मण भलेही कहा जा सकता है।

काली परज जाति में सुधार हो रहे हैं उनमे शिचा बढ़ती जाती है और शराब-खोरी तथा खर्चीली प्रथायें घटती जाती हैं इस लिए उन पर लगान बदाने की नीति के लिए 'कुटिल' के सिवा कोई उपयोगी शब्द नहीं मिलता। क्या यह कुटिलता नहीं कि जब कालीपरज जाति में स्वर्चीली प्रथायें हों, शराब-खोरी हो, शिक्ता का अभाव हो तत्र यह कह कर उन पर अधिक कर लगाया जाता है कि वे धौर त्रौर वातो मे खर्च कर डालते हैं इस लिए कर ही बढ़ा देना ठीक है। अब जब कि उन्होने शराब छोड़ दी श्रीर दूमरी बातो मे भी सुधरते जा रहे हैं तब यह कहा जाता है कि अब तो ये सुधरते जा रहे है, उनकी कमाई मे बचत भी होती होगी इमलिए श्रव तो उन पर लगान अवश्य बढाना चाहिए। फिर भी यदि कालीपरज की दशा सचमुच अन्ही होती तब भी बात समम में आ सकती थी। इस समय तो वे अपना पेट भी पूरी तरह नहीं भर पाते हैं। फिर कर यृद्धि की यह ज्यादती क्यो ?

वास्तव में जनता की हालत तो पहले की अपेना कहीं खराव हो गई है। पिछले बन्दोबस्त के समय तीस वर्ष पहले बारडोली ताल्छके पर ३३ लाख का कर्ज था। आज

#### विजयी बारडोछी

वह एक करोड़ से भी श्रिधिक है। प्रति वर्ष घारहोली में २८,९०,५४८) का माल खेती से पैदा होता है। पर्न्तु इसे पैदा करने में ३२,००,०००) खर्च हो जाता है। एक करोड़ का कर्ज, उसका सूद और तिस पर यह चार लाख की सालाना घटी इन सब वातों पर सरकार को ख्याल करना चाहिए। श्रान्यथा प्रजा बरवार हो जायगी। इसके श्रातिरिक्त यह भी लिखा गया था कि—

- पेती के माल के खासकर कपास के भाव वष्टुत गिर गये हैं और अब मज़दूरी के भाव इनने यद गये हैं कि किसानों को कोई बचत नहीं रहती।
- २ से॰ आफिसर ने जमीनों की कीमतें तथा माल के भावों का दशल करते समय असाधारण वर्ष गिन लिये हैं।
- जमीनों की कीमतें वढने का कारण उपज नहीं दक्षिण अफ्रीका में पैदा किया हुआ धन है।
- विनिमा के भाव बदल्ने के कारण भी किसानों को बढ़ी हानि उठानी पटी है।
- ५ किसान कर्जदार है, जभीन में उन्हें विशेष लाभ नहीं होता।
- ६ Kental Values का हिसाव गलत है।

#### जले पर नमक

पर इन सारी बातों के चल चलाऊ जवाब देकर सर-कार ने ता० १९ जुलाई १९२७ के दिन एक प्रस्ताब द्वारा लगान २९.०३ से घटा कर, २१.९७ कर दिया और यह जाहिर कर दिया कि इस वन्दोबस्त के विरोध में जितनी भी दलीलें पेश की गई हैं "गवर्नर इन कौन्सल ने" उनपर खूब अच्छो तरह विचार कर लिया और वे इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि लोगो द्वारा पेश की गई सारी दलीले अमम्मूलक हैं। अगुआओं की यह भविष्य-वाणी गलत होगी कि जनता बरबाद हो जायगी। इसके विपरीत गवर्नर और उनकी कौन्सिल को इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि लगान में इतनी बुद्धि हो जाने पर भी पारडोलों का आगामी तीस चर्षों का इतिहास समझी समृद्धि का ही इतिहास होगा।"

इस प्रस्ताव श्रोर जवाब ने तो जले पर नमक का काम किया। सारे ताहुके भर मे श्रासन्तोष श्रोर होभ की श्राग फैल गई। एक बात श्रोर भी ध्यान में रखने बोग्य है।

यद्यपि साधारण्तया सरकार के इस प्रस्तात्र द्वारा लगान छुछ घटा था तथापि गांवा के वर्गीकरण में फिर परिवर्तन किया गया था। इसके फल-खक्तप कई नीचे के वर्ग के गांव ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिये गये थे। इस लिए उन पर दोबारा लगान बढ़ गया। एक तो ऊपर के वर्ग का लगान बढ़ा और दूसरे सर्व-साधारण के साथ उस पर २२ प्रतिशत भी बढ़ा। ये गांव खास कर रानी परज के ही हैं। उनपर ५० से लेकर ६६ प्रतिशत तक की बृद्धि हो गई थी। अतः असन्तोष की लहर रानी परज में और भी ज्यादा बढ़ गई।

Ę

# परदेशी सूवा

#### EAST DING

परदेशी सूचा, कीसनी वधारी न्होनो रे नाखनी,

कीस वधारी भारी करी तें भूल-परदेशी॰ म्राणुं देवुं थयु छ लोकने

कीसव धारो दाइया ने दीधा डाम रे-परदेशी •

तारो धंघो प्रजाने चूमवी

हाडकां माळो भले प्रजा थई जाय रे—परदेशी• पापी धंघो तारो नहीं चालशे,

न्यायी प्रजानो ईश्वर तारण हार रे—परदेशी०. सूँ तो भूख्यो घरायो ना कदी

राकड़ी रैयत तारो रुटो खारोक रे—परदेशी• पहादुर बनी छे रैयत रांकड़ो,

गुरु मळवो छे खूटयो तारो खारोक रे-परदेशी• खुर्दु नभतुं नथी संसारमां

सत्यनी सामे जूडना, चूरा याय रे-परदेश॰ जुल्मी पोताना जुल्म थी मुत्रा

सती सीताए रोळयू रावण राज्य रे—परदेशी॰ धराडी बाजी बगाडीश जी हजी

बारडोली मां ताईँ राळाशे राज्य रे-परदेशी•

## पौ फटी

प्रार्थना और 'भिन्तां देहि' वात्ती नी ति का जब इस तरह श्रंत देख लिया। तो जनता को महात्माजी के बताये श्रंतिम शस्त्र की सचाई का भान हुआ। शनैः शनै उसे यह निश्चय होने लगा कि छत्र उसके पास सिवा सत्याश्रह के अपने दु: खों को भिटाने के लिए दूसरा उपाय ही नहीं है। अन्त में ता० ६ सितम्बर सन् १९२७ को बारहोली में ताल्लुका के समस्त किसानो की एक परिषद की गाई। श्री दादू-भाई देसाई अध्यत्त थे। श्री भीमभाई नाईक तथा श्री दीन्तित के जोशी छे न्याख्यान हुए। उनके दिल चोट खाये हुए थे। न्वैध आन्दोलन की निःसारता ने देख चुके थे। रेवेन्यू मेम्बर, गवर्नर श्रादि जिन जिनसे खानगी तौर से तथा प्रकट रूप से प्रार्थना करनी थी वे कर चु हे थे। पर जहाँ सरकार का खार्थ होता है, अंगरेज अधिकारो किसी की नहीं सुनते । श्रतः घारा-सभा के सभ्यों ने कहा "हमसे जितना भी कुछ प्रयत्न हो सका, हम कर चुके। अब तो यदि आप के अन्दर सत्याग्रह करने और उसस होने वाले कष्ट सहने

#### विजयी बारढोछी

की शक्ति हो, तो आप इस अमोध-शक्त का उपयोग करें। अगेर श्रीवहमभाई से इस आन्दोलन का नेतृत्व प्रह्ण करने के लिए प्रार्थना करें। उस दिन जनता ने वढा हुआ लगान सरकार को देने से इन्कार करने का प्रस्ताव किया। और सभा विसर्जित हुई।

-क्या सत्यात्रह हो सकता है ?

इसके बाद बारडोली के खास-खास लोग इस बात की जाँच करने लगे कि सत्यामह की दृष्टि से ताझुका तैयार है या नहीं । इस बीच ता० ११ दिसम्बर रान् १८२७ को नालोड महाल के लोगों की एक परिषद हुई । अध्यत घारा-सभा के सभ्य श्री शिवदासानी थे। यहां पर भी सभा ने बड़ा हुआ लगान सरकार को न देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया । तब तक सूरत के । द्यालजी भाई आदि कुछ लोग सरदार वल्लभभाई से सत्यामह का नेतृत्व महण करनेकी प्रार्थना करने के लिए गये। श्री वल्लभभाई ने इसके बाद का हाल अपने बांकानेर के (ता० १२-२-२५ के ) भाषण में स्वयं इस तरह कहा है—

"द्यालजी भाई आप लोगों से मिलकर मेरे पास लौट आये। उन्होंने कहा कि लोग तो सिर्फ उतना लगान भरने से इन्कार करने के लिए तैय्यार हैं, जो अभी बढ़ाया गया है। मैंने देखा कि ऐसी लड़ाई लड़ना तो पाखंड है। यह

न्तो साफ साफ कायरता है। इसमे सत्य का लबलेश भी नहीं। शायद आप ने सोचा होगा कि लमीनें खालसा होने की अथवा फोई मारी जोखिम नहीं उठानी पड़े इस विचार से पुराना लगान तो सरकार को देदें, श्रीर वदा हुआ लगान न दें, जौर इससे सरकार पर जरूर कुछ असर होगा। पर आप विश्वास रखिए यह सत्यावह नहीं कहा जा सकता । सत्यामह तो एक श्रमोघ उपाय है । यदि श्राप साढ़े चार लाख रुपये तो सरकार को देदें और एक लाख न दें तो इससे सरकार का क्या बिगड़ सकता है ? वह तो घीरे-धीरे सब वसूल कर लेगी। यह जो आपको साब-धानी के साथ, विना कोई जोखिम चठाये लढ़ने के लिए कहा जा रहा है, इससे कुछ फल नहीं निकल सकता। इससे न वारडोली का भला हो सकता है न हिन्दुस्तान का। मेरा यह संदेश लेकर द्यालजी भाई लौटे, पर वे बीमार हो गये। फिर एक दिन, मेरे पोर बंदर जाने मे पहले, भाई कल्याण जी तथा खुशालभाई सुफसे मिले श्रीर चन्होने कहा "बारडोली के लोग बड़े असमंजस मे पड़े हुए हैं। इसलिए श्राप ही उन्हें कोई रास्ता बताउए।" मैंने उनसे कहा "आप वारडोर्ना जाइए, गांव-गांव घूमकर देखिए कि लोग लड़ना चाहते हैं या नहीं। अगर वे लड़ना न चाइते हो, तो मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं लड़ा सकता।

#### विजयी बारटोळी

यदि वे यह समम चुके हों कि इस समय तो सरकार से लड़ना ही धर्म है, तो किस तरह लड़ना चाहिए यह बताना मेरे जिम्मे श्राया। यदि उनकी इच्छा हो कि नेता मिले तो लड़ें तो मेरा धर्म है कि मैं उनका साथ दूँ।" वे दोनों बारडोली में घूमे परिस्थिति का अध्ययन किया और उन्हो ने मुक्से आकर कहा कि "लोग इस बात को सममते जा रहे हैं कि सत्याप्रह ही लड़ने का एक मात्र श्रौर सबसे बढ़िया मार्ग है। और वहुत से लोग इस तरह लड़ने को तैयार भी हैं।" तब मैंने उनसे कहा कि "त्रव त्राप जाइए श्रीर समस्त तात्लुके के किसानों को बारहोली में किसी दिन एकत्र की जिए और मुक्ते इसकी खबर कर दीजिए। एक बार मैं स्वयं लोगो से रोवरू वातचीत करके जान लेना चाहता हूँ कि उनके दिल में क्या क्या है।"

#### प्रथम रेखा

तारीख ४ फरवरी सन् १९२८ को बारडोली में समस्त ताल्लुके के किसानों की एक प्रातिनिधीक सभा हुई अध्यक्त स्थान को सरदार वल्लमभाई सुशोभित कर रहे थे। इस परिषद मे धारा-सभा के तीन सभ्य-श्री भीमभाई नाईक श्री दादूभाई देखाई, तथा श्री दोक्ति भी उपस्थित थे। वे तो अपनी तरफ से सब कुछ कर गुजरे थे। आजलोगो से उन्होंने फिर कहा कि "अब बाजी हमारे हाथ से चली

गई। श्रव तो वल्लभ भाई जैसे सत्याप्रही ही श्रापकी सहा-यता कर सकते हैं इसलिए श्रव इनका श्राश्रय लीजिए।"

श्री वरलभ भाई ने सबसे पहले कार्य-कर्ताओं की श्रच्छी तरह जांच की, श्रौर यह जान किया कि वे सत्यामह के खर्थ और गंभीरता को अच्छी तरह समसे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने गांवों के प्रतिनिधियो को बुलाया। ७५ गांव के लोग उस दिन हाजिर थे। ताल्लुके में खेती करने बाली जितनी भी जातियां हैं, उन सबके प्रतिनिधि इनमें थे सब अपनी-अपनी जिम्मेदारी को थोड़ी बहुत समकते थे। इनमें से बहुत से लोगो।ने जोरों के साथ कहा कि बढ़ाया हुआ लगान अन्याय पूर्ण है, अतः उसे कदापि नही भरना चाहिए श्री वरलभभाई ने एक-एक श्रादमी से श्रलग-श्रलग 'पूछना शुरू किया पांच गांच के लोग ऐसे थे, जिन्होंने कहा"हम पुराना लगान जमा करा देगे और नया लगान वसूल करने के लिए अपनी शक्ति आजमाने की सरकार को चुनौती देगे।" शेष राव लोगो ने एक स्वर से कहा कि जब तक सरकार नहीं मुकेगी या केवल पुराना लगान ही लेने के लिए तैयार न होगी, तत्र तक उसे हम कुछ न देंगे।" सन अपने-अपने दिल की बाते कह रहे थे। संकोच का नाम न था। जो जिसे सूमती, अपने दिल के भाव प्रकट कर देवा था। एक रानी परज के किसान ने कहा "श्रड़े तो

## विजयी वारटोळी

रहेगे, पर सरकार का जुल्म सहना जरा मुश्किल माल्यम होता है।" किसी दूसरे ने कहा "सरकार जी चाहे सो फरे, दूसरों का कुछ भी होता रहे, मै तो कभी लगान न दूँगा।" कोई अपने गांव की मजबूती का वर्णन करता, तो कोई कमजोरी का हाल प्रकट करता। किसीने कहा "यदि चार श्रादमी भी सच्चे वने रहें तो समस्त ताल्छु के की वे संभाल लेंगे।" "पर चार कौन" ? "चार अगुआ।" इनमें श्राप भी तो शामिल हैं न ?" "जी नहीं, में तो उन चारों 'के कदम व कदम चलने वाला हूँ। तथ वल्लभ भाई ने पूछा "यदि आपके अंदर कोई ऐसे चार आदगी हों तो 'खड़े हो जाइए, जो लगान वृद्धि के इस अन्याय के विरोध में लड़ते-लड़ते अपना सर्वस्व गंवाने के लिए भी तैयार हों।" यह सुनते ही सभा में से एकाएक चार आदमी खड़े हो गये।

इस तरह खूब श्रच्छी तरह लोगों की मनोदशा की जांच करने के बाद श्रीवहमभाई ने लोगों को सत्याग्रह में होने वाले कष्टों का ख्याल दिलाया। सरकार की श्रसा-धारण सत्ता की भी याद दिलाई श्रीर कहा जो कुछ करना हो खूब सोच-सममन्नर करना। मेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे काम में नहीं पड़ता जिस में कोई खतरा या जोखिम न हो। जिसे संकटों को निम-



हॉ॰ दीक्षित



श्री दयालजो भाई विजयी वारडोर्ला



श्री कल्याणजी भाई



हॉ॰ सुमन्त

विजयी वारडोर्जा १२

न्त्रण देना हो, उसकी सहायता के लिए मैं सर्वदा नैयार हूँ।"

लोग सत्याप्रह की प्रतिज्ञा लेकर युद्ध की घोषणा करने के लिए अघोरहो रहे थे। श्री बल्लमभाई ने उन्हें सममा-चुमाकर इस महान् प्रश्न पर आठ दिन और विचार करने के लिए दे दिये। और यह भी कहा कि इस बीच में सर-कार को एकबार इस मामले में न्याय करने के लिए फिर सममा कर देख लेता हूँ। इसके बाद आठ दिन में फिर समितात होने का निश्रय करके गव अपने-अपने घर गये।

सरकार को भी एक बार अपनी तरफ से संममा कर देख लेना सत्याप्रही की हैसियत से उनका धर्म था। यदि यह न सममें तो अन्तिम चेतावनी देना तो जरूरी था ही। तद्तुसार उन्होंने वन्बई के गर्बनर सर छेस्ती विलसन को यह पत्र लिखा—

खरदार वलमभाई का पत्र

श्रहमदाबाद ६ फरवरी १९२८

श्रीमन्,

छाज यह पत्र श्रापको मैं जिस विषय के सम्बन्ध में लिख रहा हूँ, उसमें एक लाख किसानों के हित का अरन है। मैं यह पत्र श्रापको बड़े संकोच के साथ तिख रहा हूँ।

#### विजयी बारडोडी

'और इसमें मुक्ते अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है। फिर मैं यह पत्र स्वयं आपही को इसलिए लिखने की आज्ञा चाहता हूँ कि यह मामला बहुत जरूरी है, और लोगों तथा शायद सरकार के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है।

सूरत जिले के बारडोली ताल्छका की जो नई जांच हुई है उसमें भी सैकड़ा २२ लगान वृद्धि की गई है। ता० १९ ज़ुलाई सन् १९२७ के सरकारी निर्णय नं:७२५९ २४ के अनुसार उसपर इसी वर्ष से अमल भी होने वाला है। इसलिए जनता बड़ी उत्तेजित हो गई है। वह मानती है कि उसके साथ भारी ऋन्याय हुआ है । न्याय प्राप्त करने के तमाम मामूली उपायों को लोगों ने आजमा कर देख लिया। अन्त मे यह सोचने के लिए कि लगान-वृद्धि का जो कि किसानो की दृष्टि मे एक-तर्फा, अन्यायी श्रोर श्रत्याचार पूर्ण है, विरोध किस तरह 'किया जाय, बारडोली मे तारलुका के किसानों की एक परिषद् हुई थी। इस परिषद् का अध्यत्त-स्थान शहण करने के लिए।किसानो ने मुक्त से प्रार्थनाकी थी। गत पन्द्रह दिनों में ताल्लुका के गांवों से मेरे पास इस विषय पर ऋजियां ऋाई थी।

परिषद् का काम शुरू करने के पहले ७५ से भी श्रिधिक गांवो के प्रतिनिधियों से मैं मिला। किसी भी गांव का एक भी प्रतिनिधि ऐसा न था जो इस लगान-वृद्धि को

। अन्यायपूर्ण न समकता हो । पांच गांवों के प्रतिनिधियों ने लगान में जो नवीन वृद्धि हुई है उसे ही भरने से इनकार करने की बात कही। परन्तु उनको छोड़कर शेष ७० से भी अधिक गांवों के प्रतिनिधियों ने एक खर से यही निर्ग्य जाहिर किया कि जबतक उन्हें न्याय न मिले तवतक सारा लगान ही न दिया जाय। इस तरह ऋधिकांश गांवों की राय देखकर पूर्वोक्त पांच गांवों के प्रतिनिधियोंने भी अपना निर्णय बदल दिया। मैने लोगों को खून सममाया कि उनके इस निख्य के कितने गंभीर परिखाम हो सकते हैं। सम्भव है लड़ाई जल्दी खतम न हो । अनेक संकट श्रायेंगे। जमीन से भी शायद हाथ धोने पड़ें। इत्यादि मैंने कहा। परन्तु लोग तो अपने निर्णय पर मुक्ते दृढ़ दिखाई दिये। परन्तु जहां तक हो सके, मेरी इच्छा है कि वर्तमान परिस्थिति में सरकार के साथ बहुत बड़ी लड़ाई न छेड़ी जाय, इसलिए लोगों से मैने कहा कि अपने निर्णय पर खूब विचार कर लो। श्रीर श्रन्तिम निर्णय करने के पहले श्राप साहव को भी एक पत्र लिख करके मैं देख लेता हूँ इत्यादि कहा । उन्होंने मेरी यह बात मान ली, श्रौर यह तय हुआ कि एक सप्ताह तक आपके उत्तर की राह देखी जाय तथा तवतक इस निर्णय पर पुनर्विचार करके ता० १२ को फिर वहीं सब लोग सम्मिलित हों। इस मामले पर

#### विजयी वारडोशी

विचार करने के लिए इससे अधिक समय मित सकता तो मुक्ते बड़ी खुशी होती। परन्तु यह अशक्य था। क्योंकि लगान अदा करने की १५ दिन की मियाद ता० २० (फरवरी) को समाप्त हो रही है।

लगाल-नोति के दुष्यिणाम

सरकार की लगान सम्बन्धी नीति के कारण क्रमागे गुजरात को बहुत सहना पड़ा है। इसके परिखाम अहम-दाबाद और खेड़ा जिला के कितने ही ताल्छकों में तो साफ-साफ दिखाई देते हैं। सूरत की दशा भी उनसे अच्छी नहीं होती। किन्तु वहां के वारडोली तथा अन्य ताल्छकों में कपात की खासी निपज होती है और इस गत महायुद्ध के कारण कपास के भाव असधारणतया चढ़ गये हैं। खेड़ा जिले का मातर तालुका, जो कि एक समय बड़ा मालदार सममा जाता था, त्राजकल ऐसा बरबाद हो रहा है कि कभी इस बरबादी से उठने,की उसे आशा हो नहीं है। उसी जिले के ऋहमदाबाद तथा अन्य कितनो ही तास्लुको की यही दशा हुई जा रही है। श्रहमदाबाद के घोलका तथा भुंघुम का तास्त्रके का भविष्य भी इनकी अपेत्रा अधिक-श्राशाप्रद नहीं है। यह सन सरकार की जमीन सम्बन्धी लगान को नीति के कारण हुआ है, श्रीर यह सिद्ध किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे जब मैंने ता० १९ जुजाई

सन् १९२७ का रेवेन्यु हिपार्टमेन्ट का रारकारी रेजोल्यूशन (निर्णय) नं ७२५९। २४ का नीचे लिखा अन्तिम वाक्य पढ़ा तब मुभे दुख और आश्चर्यभी हुआ।

## भूटा भविष्य कथन

"इसके विपरीत गवर्नर छोर उसकी कौनिसल को तो इस बात में जरा भी सन्देह नहीं कि यद्यपि जमीन के लगान में वृद्धि की गई है फिर भी आगामी तीस वर्ष मे तारलुके का इतिहास यही बतावेगा कि तारलुका दिन ब दिन समृद्ध ही होता गया है।"

मै तो सिर्फ इसके बाद यही वह देना चाहता हूँ कि गुजरात के ऋन्य भागों के सम्बन्ध में किये गये ऐसे भविष्य कथन हमेशा भूठे सावित हुए हैं।

## सरकार तुल गर्व है

सरकार के उपर्युक्त निर्णय-रेजोह्यूरान का ग्यारहवां पैरा पढ़ते हुए भी दुख होता है। लोगो ने श्रपनी र्झांजयों श्रीर दरख्वास्तों में सरकार के सामने जो दलीलें श्रीर श्राप-तियां पेश की हैं, उन सब पर एक कलम मार कर इस पैरा में हड़ताल फेर दी गई है। वे दलीलें गम्भीर श्रीर परिणाम जनक हैं। फिर भी सरकार ने उन्हें जिस तरह कपर-अपर उडा दिया है, उससे यही स्पष्ट है कि सरकार

#### विजयी बारडोलो

तो हर किसी तरह बढ़ा हुआ लगान वसून करने पर ही जुली हुई है।

वन्दोवस्न का यह तरीका गलत है

लगान की पुनः जांच या वृद्धि का मामला बहुत मह-स्वपूर्ण है। इसमें सरकार का यह कर्तव्य था कि वह अपने अधिकारियों को इस आशय की हिदायतें दे कि जिन -लोगो से लगान वसूल किया जाता है उन्हे उसकी खबर कर दी जाय । सेटलमेन्ट ऑफीसर प्रत्येक गांव के प्रतिति-धियों के साथ पूरी तरह बातचीत करे, और उनकी राय को पूर्ण महत्व दे। इसके बिना किसी प्रकार की सिफा-रिशें वह न करें। पर माछ्म होता है, सरकारी श्रधिकारियों ने यह कुछ नहीं किया। उन्होंने तो शिकसी लगान के कागजो पर ही श्रपनी सारी इमारत खड़ी की है। साथ ही सुमे यहां घर यह भी कह देना चाहिए कि जमीन लगान के इतिहोस में लगान निश्चित करने के इस सिद्धान्त को पहली हो बार इस ताल्छुके में अखतियार किया गया है। सेटलमेन्ट आफिसर ने न लोगों से वातचीत की न उनकी राय को कोई महत्व ही दिया। खैर इस बात को यदि छोड़ दिया जाय तो भी जमीन का लगान निश्चित करने का यह सिद्धान्त ही श्रापत्ति-जनक है, और किसानों के लिए बड़ा हानियर है।

पर यदि च्रांभर यह भी मान लें कि यह सिद्धान्त जानुनित नहीं, फिर भी अपनी ही उद्धोपित नीति के, (उदा-इरणार्थ १९२७ के मार्च में घारा-सभा की एक बैठक में रेवेन्यू मेम्बर ने जो बात कही थी उसके) खिलाफ तो बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के सरकार कदापि नहीं जा सकती। रेवेन्यू मेम्बर के कथन के विपरीत इस साल के सारे बन्दोबस्त का आधार असाधारण वर्षों में बढ़ी हुई जमीन की कीमतें और माल के भावो पर ही रक्खा गया है।

श्रीर भी कई कारणो से यह लगान वृद्धि दूषित है उनकी तरफ भी में श्रामान का ध्यान श्राक्षित करना चाहना हूँ। वे संनेप में इस प्रकार हैं।

सेट नमेन्ट आफीसर ने अपनी रिपोर्ट लगान-निर्णय की प्रचलित प्रथा के आधार पर बनाई है। जिसमें किराये को गीण स्थान दिया जाता है। इसजिए लोगों ने जब अपनी तरफ से आपित्तयां पेरा की तो उन्होंने भी किराया (Leuse) को विशेष महत्व नहीं दिया। परन्तु इसके बाद सेटलमेन्ट कमिश्नर ने लगान-निर्णय का एक जिलकुल नवीन सिद्धांत प्रहण किया। यही नहीं, बल्कि सेटलमेन्ट आफिसर ने गांचों के जो वर्ग बनाये थे, उन को भी किश्नर ने उलट दिया और अपनी तरफ से भिन्न वर्गी करण किया। ऐसी सिफारिशों को मंजूर करके सरकार ने लगान-निर्णय में

#### विजयी बारडोछी

एक बिलकुल नयी पात शुरू कर दी है। इस नवीन वर्गी-करण में कई गांव ऊपर के वर्ग में चढ़ाये गये हैं। इसलिए उनपर तो ऊपर के वर्ग का ऊँचा दर और बढ़ाया हुआ लगान भी इस तरह ५०-६० फी सैकड़ा लगान बढ़ गया है। अंतिम हुक्म देने के पहले इस बात की लोगों को खबर तक नहीं दी गई। सरकार ने तो सेटलमेन्ट कमिश्नर का वर्गी करण खीकार कर लिया और १९ जुलाई १९२७ को अन्तिम हुक्म जारी कर दिये। इसी वर्प यदि नये सेट-लमेन्ट पर अमल करना है, तो ऑगस्त की पहली तारीख के पहले इसकी घोषणा हो जाना आवश्यक था।

सय से बड़ी विवरीता

पर जो वात सब से अधिक नियमों के विपरीत थी, वह तो यह है कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में ३१ गांवों को नोटिसें दी गई कि इस वर्गीकरण पर जिन्हे आपित हो वे अपनी दलीलें दो महीने के अन्दर पेश करे। इस प्रकार सं तो १९ जुलाई १९२० का लगान बुद्धिवाला सर-कार का रेजोल्यूशन श्रंतिम नहीं रहा। और अतिम हुक्म देने के पहले जनता के द्वारा पेश की गई आपित्यों का विचार करने के लिए सरकार बँवी हुई है। दूसरे, छः महीने की नोटिस दिये बिना इसी वर्ष सरकार लगान-बुद्धि वाले हुक्म पर अमल नहीं कर सकती।

#### वज्र-देवसा का आवाहन

वरन्तु तास्लुके के साथ जो प्रकट अन्याय हुआ है उसके विषय में अधिक लिखना नहीं बाहता । मेरी तो सिर्फ यही विनय है कि लोगों के प्रति न्यायकरने के लिए सरकार कम-से-कम नये बन्दोबस्त के अनुसार लगान बसूल करना अभी मुल्तवी रक्खे और इस सारे मामले की फिर एक बार शुरू से जांच कर ले । इस जांच के अन्दर लोगों को अपनी वार्ते पेश करने का मौका दिया जाय, और यह बचन दिया जाय कि उनकी बातों को संपूर्ण आवश्यक बजन दिया जाया।

अत्यंत नम्रता पूर्वक मे श्रीमान से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि बहुत संभव है, यह मामला तीन्न स्वरूप घारण कर ले। अतः इसे रोकना श्रीमान के हाथ की बात है। इसलिए मैं आदर, पूर्वक श्रीमान से अनुरोध करता हूँ कि लोगों को अपना पत्त ऐसी निष्पत्तपंच के समन्त पेश करने का श्रीमान अवसर द, जिसे इस मामले में संपूर्ण अधिकार भी हो।

यदि इस विषय में रोबरू बातचीत करने 'की आव-श्यकता श्रीमान को दिखाई दे, तो निमन्त्रण पाते ही मैं उपस्थित होने के लिए उद्यत हूं।

> अापका नम्र सेवक वरुत्तमभाई महोर भाई पटेल

0

#### विषयी वारंडोबा '

खपर्युक्त सभा के दूसरे ही दिन लगान बसूलो की शुरू चारीख थो । तलाटियों ने बेठियाओं द्वारा लगान भर देने की खुग्गी गांव-गांव पिटवा दी । परन्तु ता० १२-२-२८ चक तहसील में लगान की एक कौड़ी भी नहीं पहुँचीं।

इस बीच सरदार वल्लभमाई को उपर्युक्त पत्र का बम्बई के गवर्नर सर लेखी विल्सन के प्राइवेट सेकेटरी से उन्हें यह उत्तर मिला—

> गवर्नमेन्ट हाडस बम्बई ८ फरवरी १९२८

श्रीयुत्त पटेल,

षारंडोली वाछका के नये बन्दोबस्त सम्बन्धी आपका वा० ६ का लिखा पत्र माननीय गवर्नर साहब के सामने पेश किया गया था। अब उसपर विचार करके उस पर उनित कार्यवाही करने के लिए आपका पत्र रेथेन्यू डिपार्ट-मेन्ट की तरफ भेज दिया गया है।

> भापका जे० केर प्राइचेट सेकेंटरी

### (x)

# यज्ञारंभ

### वायुमएडल

वारहोली के लिए तारीख ४ से १२ फरवरी तक के सात दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्णथे । ताल्छुका एक महान युद्ध छेड़ने जा रहा था युद्ध-घोषणा के वाद मनुष्य की सिवा लड़ने के और कुछ नहीं सूमता। किन्तु इस घोषणा के पहले का समय अत्यन्त चिन्तामय होता है। वारहोली का वायुमगडल भी चिन्दातुर तो था हो। यदि इस बार सिर नीचा फरके बढ़े हुए लगान को वह सह छेता तो आगे चल कर और किसी न किसी सरह सरकार उसे दवाती ही चली जाती, और इस तरह श्राखिर द्वाते कब तक जायें ? नैय श्रान्दोलनों मे हजार दौड़-धूप करने पर भी जो श्रस-फलता मिली थी वह उनके रोष को वढ़ा रही थी, तहाँ खत्यामह के फल-खरूप आनेवाले संकटों का भी पूर्वरूप छनके त्रान्दर कुछ भीति उत्पन्न कर रहा था। पर प्रत्येक देश में जन-साधारण से ऊपर चठ जाने वाले कुछ व्यक्ति रहते हैं। बारहोली में तो ऐसे फई थे। वे गांव-गाँव घूम कर एक प्रतिज्ञा-पत्र पर लोगों के दस्तखत ले-लेकर उन्हें इस अनिश्चित अवस्था में से पार निकलने में बरावर सहा-

#### , विजयी बारडोछी

वता देते रहे थे। एक के बाद एक गाँव वैयार होने लगे-ए सरदार वस्तभभाई को तो केवल सौ ऐसे आद्मियों की जरूरत थी जो मरने को भी तैयार हों। पर सात दिन में तो सारे तास्लुके की सूरत बदल गई। जैसा कि पहले निश्चय हो चुका था, ता० १२ फरवरी के दिन फिर बार-छोली मे समस्त तास्लुके के किसानो की एक विराट सभा हुई। इस बार भी गाँवों के प्रतिविधियों से श्री बस्तम भाई ने पहले अलग बात-चीत की। इस बार का बातचीत का रंग कुछ और ही था। प्रतिनिधियों के जवाब सचाई हदता और तेजस्तिता प्रकट करते थे।

### सावधान, अपने वल पर!

इसके बाद श्रो वल्लभमाई ने उन्हें यों संममाया— "पहले तो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें कोई जोखिम हो, पर यदि करना ही पड़े तो उसे मुकाम पर पहुचा देना चाहिए याद रखिए, यह लड़ाई छेड़कर के आप कहीं हार गये तो सारे देश की नाक नीची होगी; श्रोर यदि कही जीत गये तो सारे संसार में उसका मस्तक गौरव के साथ उठ जायगा। चलो, वल्लभ भाई जैसे नेता मिल गये, इसलिए लड़ छे यह समम कर कही श्रखाड़ें में कदम मत रखना। क्योंकि यह खूब श्रच्छी तरह समम छन्म कि तुम्हें श्रपनी हीं ताकत के बल पर लड़ना है। मैं तो खाली राह दिखाने वाला हूँ। इस बार कहीं मुके था हिम्मत हारे तो निश्चय-पूर्वक समम लेना कि श्रागामी सौ वर्ष तक तुम न संभल सकोगे। श्राज हमें जो प्रस्ताव करना है उसे श्रापही लोगो को पेश भी करना होगा। हम कुछ न करेंगे उस पर भाषण भी न देंगे। जो कुछ करना हो सोच-समम कर श्रापही को करना होगा। इसके बाद श्री बहुभभाई भरो समा में गये। श्रौर वहां पर इसी बात को श्रिधक विस्तार पूर्वक कहा। उनके भाषण का सार यों है:—

# सोच समभकर

"पिछले सप्ताह में जब हम यहां एकत हुए थे, तब यह निर्णय करके गये थे कि इस लगान के प्रश्न पर एक सप्ताह और विचार करलें और उसके बाद छुछ निर्णय करें। तबतक सरकार को भी एक पत्र लिखकर श्रंतिम प्रयत्न करकेदेख लेना चाहिए। तदुनुसार मैंने गवर्नर साहब को एक पत्र लिखा भी। किन्तु उनका जो जवाब श्राया उसमें कोई जान नहीं। जवाब की तो मैंने उनसे श्राशा भी नहीं की थी। श्राशा तो श्रापके निर्णय की मुक्ते थी। इसलिए श्राज मैं जो बातें श्रापसे कहूँगा, उन्हे ध्यान-पूर्वक सुनकर उनपर खूव विचार-कीजिएगा श्रोर तब कोई निर्णय कीजिए।"

### विजयी बारडोडी

### जिटल नोति

"सरकार की लगान-नीति बड़ी जटिल है। उसे कोई समम नहीं सकता। सरकार के कोई भी दो प्रधिकारी इस विषयपर एक मत नहीं है। कलेक्टर कमिश्नर सब के मत अलग-अलग हैं। फिर यह बात किसानों की समम में कैसे आ सकती है ? यह कानून इसी तरह बनाया गया है कि सरकार जैसा चाहे मनमाना अर्थ लगा सकती है। जमीन के लगान का जो कानून इस समय प्रचलित है, उसकी घारा १०७ के अनुसार लगान लगाया जाता है। उसका तत्व यही है कि जमान उत्पन्न पर किसान को जो फायदा हो उसके अनुसार लगान कायम किया जाय।

श्रशीत् इस बार सरकार ने बारडोली पर जो लगान बढ़ाया है वह लगान जमीन के इस कानून के निपरीत है।" इसके बाद सेटलमेन्ट श्रफीसर की रिपोर्ट जिस तरह तैयार हुई, उसपर की गई टीका, सिफारिशें तथा सरकार के लगान-वृद्धि सम्बन्धी श्रंतिम प्रस्ताव की कहानी सुना-कर श्रापने श्रागे कहा।

### एक मार्ग

"अब यह श्राशा करना न्यर्थ है कि हमारी कही सुन-वाई होगी। श्राब तो सिर्फ एक मार्ग हमारे लिए खुला है और प्रत्येक जाति के लिए भी वही है। वह है शक्ति का

स्रामना शक्ति से करना। सरकार के पांस तो हुकूमत है, तोप है, बन्द्कें हैं। पर श्रापके पास सत्य का बल है, दुख सहने की शक्ति है। अब इन दो शक्तियों का सामना है। अगर श्रापको यह निश्चय हो कि श्रापकी बात सच्ची है, यदि श्रापको यह निश्चय हो कि श्रापके साथ श्रन्याय हो रहा है, और उसका सामना करना हमारा धर्म है, अगर आप की श्रंतरात्मा भी यही वात कह रही हो, तो सरकार की समस्त शक्ति आपके सामने घांसका विनका है। वह कुछ नहीं कर सकती। आप लगान दोगे तभी वह ले सकेगी जब तक आप अपने हाथ से उठाकर उसे लगान न देंगे तब तक वह कुछ नहीं ले सकती। जालिम से जालिम सता भी उस प्रजाके सामने नहीं टिक सकती जिसमें पकता है। यदि आपके अन्दर सचमुच ऐसी पकता हो तो मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि सरकार के पास ऐसा एक भी साधन नहीं जिससे आपके निश्चय और एकता को वह तोड़ सके। परन्तुं जैसा कि श्री भीमभाई नाईक श्रपने पत्र में लिखते हैं, यह निश्चय करना श्रापका काम है इस युद्ध मे अपना सर्वस्य होम देने की अगर आपके अन्दर शक्ति हो, तो इस मामले को एठाइए।"

"इस युद्ध में जो जोखिम है उसका पूरा ख्याल कर लीजिए। जिस काम में जितनी भारी जोखिम होती है

### विखंबी बारडीकी

वह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण और विशाल परिशाम निपजाता है। जरा कहीं। सब्ती की गई और आपने अपना कदम उठाकर पोहे हटा लिया कि केवल गुजरात ही का नहीं, सारे देश को आप हानि पहुँ चार्वेगे इस लिए जा कुछ भी निश्चय करें, ईश्वर को साची रखकर करें और उस पर दढ़ं रहें। जिससे वाद में कोई श्रापकी तरफ उंगली तक न उठा सके। यदि कही स्राप का यह ख्याल हो कि मोम का हाकिम तो नाको दम कर डालता है, तो इतनी बड़ी सरकार का इस सामना कैसे करेंगे ? तो इस डर को दिल से हटा दीजिएगा । आप वो यह सोचिए कि इस समय लड़ना हमारा धर्म है या नहीं। यदि बाप को यह दिखाई दे कि जब राज्य किसी प्रकार इन्साफ करना नहीं चाहता, तो उसके साथ न लड़ना, चुप-चाप पैसे भर देना अपनी तथा अपने बच्चों की वरबादी है, यही नहीं बरिक अपने स्वाभिमान को भी चोट पहुँचती है, तो आप यह युद्ध छेड़ सकते हैं।

राज्य का श्राधार किसान

यह कोई लाख सवालाख का या ३० वर्ष के ३५ लाख रुपये का ही सवाल नहीं यह तो सत्य खोर असत्य का सवाल है, स्वाभिमान की रज्ञा का प्रश्न है, इस राज्य में किसानों को कोई सुनता ही नहीं, इस प्रथा को तोड़ने का सवाल है। सार राज्य का दारोमदार



डॉ॰ चन्द्लाल देसाई

भड़ीच के लोकप्रिय नेता और वालोड़ के वीर सेनापति

<sub>ा</sub>निमयी मार्डाली १३



विजयी वारडोली १४

श्री विम्मनलालनी विनाई

किसानी पर निर्भर है। फिर भी उसकी कहाँ कोई पूछ हो नहीं ! वह कहे सो सब भूठ। पेसी परिस्थिति का विरोध करना द्यापका धर्म है। पर यह विरोध इस सरह का हो कि यदि कहीं आपको परमात्मा के सामने इस वात का जवाब देना पड़े तो कहीं सर नीचे न क्काना पड़े। अपने दिल पर कावू करके, सत्य पर अटल रहकर, संयम-पूर्वक सरकार से आपको जूमना है। खंभी धफसर आवेंगे, धापको खूव सतावेंगे, उकसावेंगे, मनमानी गंदी भाषा का उपयोग करेंगे, श्रौर जितनी भी आपको कमजोरियां उन्हें दिखाई देंगी, उनपर प्रहार करके आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तथापि आप अपनी टेक न छोड़िएगा। ऋहिसा को च्राग्भर भी न भूलिएगा! सरकार जिप्तयां करे, जमीनें खालसा करे, खेत पर जावे, - बीलाम की बोलियां लगावे, जो कुछ भी सरकार के अधि-कारियों को सूभे जबरदस्ती से करें। वह आप से कोई पेसा काम न ले सके जो श्रापकी इच्छा के विरुद्ध हो बस यही इस युद्ध की चावी है। यदि इतना आप कर सके तो मुक्ते निश्चय है कि हमारी जीत होगी क्योंकि इस का आधार सत्य है।"

इसके बाद लगान वृद्धि का अन्याय, उसकी असंगता -सथा कानूनी गलतियां ( जो कि गवर्नर को भेजे अपने पत्र

#### विजयी बारडोळी

में श्री वल्लममाई लिख चुके हैं ) बताकर सरदार साहब बोले

"मले ही शरीर के दुकड़े दुकड़े हो जायँ" -

श्रापको सरकार की इन तमाम गलियों और -पोलों को मैदान में लाकर उसका भगडाफोड करना चाहिए और जबतक श्रापके साथ इन्साफ नहीं होता, श्राप लगान देनेसे साफ इन्कार करदें। सरकार से कहिए कि एक निष्य जांच-समिति के सामने इस मामले को वह रक्खे। वह अपनी बातें पेश करे और इम हमारी। जब तक यह नहीं होगा काम न चलेगा। यदि इतना भी हमसे न बन पड़ा, यदि सरकार की मनमानी हम हमेशा इसी तरह सहते रहेंगे तो हम मनुष्य नहीं जानवर हैं। पर यह बात श्राप को खुद समक जानी चाहिए। यदि में श्राप के स्थान पर होता तो में तो साफ साफ कह देता कि इस शरीर के दुकड़े दुकड़े हो जाय पर में तो ऐसे जगान की एक पाई भी नहीं दूँगा।

सरकार तो अपनी मनमानी कर गुजरेगी। पर आप वह सब सह लेने का निश्चय कर ले। मुक्ते वो विश्वास है कि बारडोली के वे किसान जिनपर एक समय सारे देश की आंखें लगी हुई थी, इस बार अपनी कीर्ति की शोभा देने योग्य बहादुरी जरूर बतावेंगे और एकवार फिर देश की दृष्टि अपनी तरफ कर अपने आपको सारे देशकी वधाई के पात्र बनावेंगे।

मैं आपको फिर एकबार सावधान किये देता हूँ कि

मुक्त पर या मेरे साथियो पर नहीं ध्यपने ही वलपर वि
श्वास करके ध्यपना निर्णय आप करें। यदि आपका
निश्चय सच्चा होगा, मर मिट्टने तक की प्रतिज्ञा लेंगे
धीर उसे पालन करने का हढ़ संकल्प करेंगे तो निश्चय
ही आपका जीत होगी।

ऐसा निर्णय की जिए जिसमें आपकी टेक रहे, धर्म की रहा हो इन्जन बढ़े और आगे जो कुछ भी हो कभी आप अपने प्रण से न टलें। यह सब ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव करने वाले प्रस्ताव करें। यह प्रस्ताव मुक्ते अथवा मेरे साथियों को नहीं, आप में से किसानों को ही उपस्थित करना पड़ेगा। हम तो आप की सहायता के लिए बगल में खड़े रहेगे। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले भी आप के अन्दर से ही निकलने चाहिए। यदि आप उस पर भाषण न दे सकें तो इसकी जरा भी परवा न की जिएगा। बस धर्म-पूर्वक अपने दिल के भाव प्रकट कर हैं। भले ही सरकार आपके नाम लिखले, भले ही आपके घर पर सब से पहले चली आवे। बस इसी से बारडोली के किसानों की इज्जत बढ़ेगी।"

#### विजयी बारडोसी

### सन्याग्रह की प्रतिशा

इसके बाद नीचे लिखा प्रस्ताव पूर्णी वाले श्री भीम-

"वारडोली ताल्लुका के काश्तकारों की यह परिपद् प्रस्ताव करती है कि हमारे ताल्लुका के लगान में सर-कार ने जो वृद्धि जाहिर को है वह श्रजुचित, श्रन्याय्य श्रीर श्रत्याचार पूर्ण है। ऐसा हम मानते हैं। इसलिए जवतक सरकार वर्तमान लगान की ही सम्पूर्ण लगान के बतौर लेने श्रथवा निण्य समिति के हारा इस लगान वृद्धि के मामले की जांच फिर से कराने के लिए तैयार न हो, तबतक हम सरकार की लगान विलक्षल न दें। सरकार हम से जवरदस्ती लगान वसल करने के लिए जमीं, स्रंतसा वगैरा जिन-जिन उपायों का श्रवलम्बन करे उनसे होने वाले करों को शान्ति-पूर्वक हम सहन करें।

वढ़ाये हुए लगान को छोड़ कर पुराने लगान को ही सम्पूर्ण लगान समभ कर सरकार लेना चाहे ठो इम उसे फीरन भर दें।"

तालुका के भिन्न-भिन्न गांवो से त्राये हुए प्रतिनिधियों में से नोचे लिखे किसान भाइयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

#### वज्ञारम

गांव नाम अकोटी-ययालजी भाई प्रभुभाई पटेल मोरारभाई नथुभाई पटेल **तरभण** इब्राहिम अहमद भाई पटेल बारहोली नाराण माई माधव माई भक मळेक पोर कानाभाई हीराभाई पटेल बाँकानेर फिरोजवाा फरामजी सुराळी रणछोड्नी गोपाळनी नायक सुपा सन्मुखलाल गोरधनदास वालोट वाजीपुरा मकन भाई नथु भाई पटेख मणिलाल रणलोडजी देशाई मोता सुक्रतानलां अलावतलां बाकोड रणछोदजी गुलाव भाई देसाई युहारी

इसके वाद प्रस्ताव पर मत लेने के पहले श्री वल्लमभाई ने कहा "माई सुलतान खां ने अभी प्रस्ताव का समर्थन करते समय कहा था कि "वारं होली का नाम सुनते ही बंगाल मे लोग हमारी अरण रज लेने लग गये थे।" यह सत्य है। वारं होली के पीछे एक बार सारा हिन्दुस्तान पागल हो रहा था। वही बारं होली यदि आवरू गंवा दे तो हम कहा जावेगे ? इसलिए ईश्वर को याद करके इस प्रस्ताव को मंजूर की जिएगा। आज हम जो महान कार्य करने जा रहे हैं वह इतना भयंकर है, इतना उत्तर दायित्वपूर्ण है कि

# विजयी बारडोळी

परमेश्वर हमें भक्ति अर्पण करे तभी हम अपनी आबरू के साथ सही सलामत पार निकल सकते हैं। इसलिए चिदि आप ईश्वर को याद करके इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, तो मुक्ते विश्वास है ईश्वर हमारी नैया जरूर पार लगा देंगे।

इसके वाद प्रस्ताव पर मत लिये गये । वह सर्वानुमित से मंजूर हुन्ना ।

साबरमती आश्रम के इमामसाहब श्रब्दुलकादिर बावजीद खड़े हुए और गम्मीर धैर्य-भाव पूर्वक कुरान शरीफ से आयतें सुनाकर आपने खुदा की इवादत की । इस अभ काम में उस पाक परवर दिगार की इन्दाद मांगी। उनके बैठ जाने पर श्री महादेव माई देसाई खड़े हुए और उन्होंने कवीर का नीचे लिखा गीत सुनाया।

दूर समाम को देस मागे नहीं
देख मागे सोई दूरनाई — गूर॰
काम धर कोघ धर लोग से जूसना,
मंद्रा धमासान तहं खेत मांही — गूर॰
शींच जर शौंच सन्तोप साथी भये
नाम समगेर तहं खूब बाजे — गूर॰
कहत क्वीर काऊ जूशि है स्रमां,
नागर भी मडे तहं तुरत भागे — गूर॰

#### वज्ञारम

सभा विसर्जित हुई छोर संसार की एक बड़ों से बड़ी सल्तनत को अपनी सारी ताकत आजमाने का आझान देकर बारडोली के मुद्दीमर सत्याप्रही तिश्चय-गम्भीर प्रस-त्रता के साथ वहां से अपने अपने घर रवाना हो गये। किसी को कल्पना नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है ? सब की नजर केत्रल उस अन्याय पर थी। सब के दिल में एक चोट थी। यह निश्चय था कि जो कुछ भी हो अब इस अपमान को नहीं सहेंगे।

### मधुरो प्राथसर

49-49-

जगनी सेवन नो मधु मधुरो अवसर क्यां मळे रे, जगजीब्यूं फळे रे ॥ नवनिधि छाडे निशिदिन झुलवे उर हीर पाती हैये हुलवे

अल्प साहं पण शमीत भारनुं

क्या वळेरे--जननी•

दिन कर उच्चो पूर्वमां, थयो दिवस मटी रात
हिन्द तणां उत्कर्ष मां रहो हृद्य रळीयात
त्यागी निद्रा परिहतमां सहु परवरो रे—जननी॰
खाधुं पीधुं मोज थी, खेल्या खेळ मनेक,
समय कटोकट भावियो, करो काम कईं नेक
सत्तम मानव बंधुना जे हुखड़ा देखी दिळहुं दाहो
किस्सत क्यां थी भारती हित काया पढ़े रे—जननी॰

# व्यूह-रचना

### मानव-हृद्य की विलक्ष्ता

मानव-हृदय एक अद्भुत वस्तु है। कभी वो वह बिही की श्रॉल को देखकर भी भागने लगता है, श्रौर कभी छाती स्रोलकर वोप के सामने खड़ा हो जाता है। शरीर वो उस का गुलाम मात्र है। हृदय में जो भाव जिस समय प्रवल रहता है, उनकी छाया मात्र शरीर पर हमें दिखाई देती है। एक सम्राट् कभी लाखो सैनिकों के दिलों को अपनी गर्जना से वहला देता है, करोड़ों प्रजा-जनों के जीवन-मरख को वह अपना खेल सममला है, श्रीर कभी एक परिचारक ही जब धाँख उठाकर उसका सामना करने पर तुल जाता है, तो वह पैर पटक कर रह जाता है। यदि कहीं वह उसकी जान लेने पर तुल गयाराव तो एक मामूली भिस्तारी की तरह राजा को गिड़-गिड़ाकर अपने प्राणीं की भिचा उस तुष्छ नौकर से मॉगनी पड़ती है। वहीं सेवक जो अभी तक राजा की जूतियां उठाता था, आज उसकी छाती पर चढ़ा हुआ है और राजा उसके चरणों में हाझ जोड़े श्रांधुश्रों से उसकी जृतियां गीली करता हुआ रङ्ग है। यह सब हृद्य के परिवर्तन का खेल है। इह इच्छ

128

#### विजयी यारटोही

किसान जो एक मामूनी चपरासी या पुलिस के सिपाही का देखकर कांपने लग जाता है, आज सत्य और न्याय के लिए साम्राज्य-सत्ता को अपने दिल के सारे अरमान पूरे करने की जुनौती देकर निश्चिन्त हृदय से घर को लौट रहा है। उसके पास न तज्ञवार है न तोय। एक स्वतंत्र हृदय है, जिसमें खाभिमान पुनः आकर बस गया है, एक निर्मेज हृदय है जिसमें सत्य निवास करता है। एक पवित्र घड़कन है जो परमात्मा की सांख है। उसे कौन सुका सकता है? उसे कौन कुचल सकता है?

बारहोली सभा में इस यश-देवता को प्रज्वलित कर सर-हार वहुमभाई उसी रात को सीधे वां कानेर गये। अब उन्हें चैन कैसे पड़ सकती थी? सारे ताल्हुके में इसी यझ-देवता को प्रज्वलित करना था न ? वांकानेर में आस-पास के १५-२० गांव से करीब २००० पुरुष एक इए थे। सरदार साहब ने उन्हें देखकर कहा—

वहने भी युद्ध में शामिल हीं

"बारहोली में मैं छाज एक नवीन स्थिति को देख रहा हूँ। वे पिछले दिन मुमे याद हैं। उन दिनों ऐसी सभाओं में पुरुषों के साथ कितनी ही बहनें भी थी। अब तो छाप केवल पुरुप ही पुरुष गाड़ियां जोतकर सभाओं में आते हैं। माल्य हाता है, बड़े-बूढ़ों के खातिर आप शायद रेसा करते हैं। पर मैं कहता हूँ कि यदि हमारी बहनों, माताओं तथा खियों को भी हम साथ में न रक्खेंगे तो हम आगे नहीं वढ़ सकेंगे। कत ही से जिन्तयां शुरू होगी जन्ती हाकिम हमारी चीजें, बर्तन, गाय, बैल आदि लेने के लिए आवेंगे। यदि हमारी वहनों को हम इस युद्ध से परि-चित नहीं रक्खेंगे उन्हें भी छपने साथ-साथ तैयार नहीं कर लेंगे, यदि वे भी पुरुषों के समान ही इस युद्ध में दिल चरपी नहीं लेने लगेगी, तो वे उस समय क्या करेंगी ? खेड़ा जिले में मैंने अनुभव किया है कि जिन खियों को इस युद्ध की शिक्ता नहीं दी गई, उन्हें उस समय वड़ी चोट पहुँची है, जब उनके यहां से जन्ती हाकिस जानवर छोड़कर ले गये। इसलिए में आपसे कहता हूँ कि बहनों को गी युद्ध में घाप वरावर अपने साथ रक्खे।

चाहे कितनी ही मुसीवतें आवें, कितने ही कष्ट मेलने पढ़े। फिर भी ऐसी लढ़ इयां तो लड़नी ही चाहिए। सर-फार भछे ही हमारी जमीनें खालसा करने के हुक्म जारी करे, हम तो अपने हाथ से उसे एक पाई भी उठाकर नहीं देंगे। बस यही निश्चय कर लीजिए। ध्रपने अन्दर लड़ने की शक्ति को बढ़ाइए और एकता को मजबूत कीजिए। केवल ऊपरी शोर से कुछ न होगा। सरकार आपकी पूरी परोचा छेगी। और उसे यह करने का हक है। यदि उससे

#### विजयी बारडोली

लड़ना है, श्रीर इस लड़ाई को आदर्श लड़ाई बना देना है सो सारे तालुके को हमें जगा देना पड़ेगा । सारे वायुमएडल को बदल देना होगा । स्थाप ये शाविया लेकर बैठे हैं इन्हें जस्दी समाप्त करना होगा। जहां लड़ाई छिड़ गई है पहां शादियों आदि वातों के जिए कही समय होता है ?" कल सुवह से लेकर शाम एक मकानो को वाले लगाकर खेतों में घूमते रहना पड़ेगा। लड़ाई मे लड़ने वाते सिपाहियों-का सा सावधान जीवन विताना होगा। बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सव समय को समभ लें। श्रमीर-गरीय सव एक हो जावे, और इस तरह काम करें जैसे एक शरीर हो ! रात पड़े ही सब घर पर लौटें। जिच्चियां करने के लिए सरकार को गांव या तालुके से आदमी तो लाने पड़ते हैं न ? ठीक है तो श्राप सारे तालुके मे ऐसी हवा वहा दीजिए कि सरकार को इन कामों के लिए एक भी आदमी न मिलने पाने । मैंने अप तक ऐसा जब्बी आफिसर वो नहीं देखा जो श्रपने सिर पर जन्ती के बरतन उठाकर ले जा सके। सरकारी श्रधिकारी तो पंगु होते हैं। पटेल, मुखिया वहिवाट दार, तलाटा कोई सरकार की सहायता न करें। साफ-साफ धुनारें कि मेरे गांव तथा तालुके की इञ्जत के साथ मेरी भी इन्जत आवरु है। जिसके कारणं तालुके की आवरू जाय वह मुखिया कैसा ? उसीके हित में मेरा

भी भला है। इस तरह हम सारे तालुके में ऐसी हवा बहादें जिससे चारो तरफ स्वराज्य की ही सुगंध फैल जाय । प्रत्येक आदमी के चेहरे पर सरकार के साथ लड़ने का तेजस्वी निश्चय हो।

मर मिटें या पूरी तरह खुली हों

में आपको यह चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि अब मीज शोक में एक बड़ा भी कोई व्यर्थ न गंवाये । वारडोली को कीर्ति खारे भूमगढ़ल पर फैल गई। अब तो हमं मर मिटना है या पूरी तरह खुखी होना है। अब तो गमबाण छूट गये हैं। हम गिरे तो खारा देश गिर जावेगा। और उटे रहे तो वेडा पार हो जावेगा और देशको एक पदार्थ पाठ मिल जायगा। आप ही के ताल्छुक ने महात्माजी को आशा दिलाई थी कि खराज्य-संप्राम की नीव यहां से डाली जाय। वह परीचा तो अब गई। फिर भी वारडोली का डंका तो देश देशान्तर में बज ही गया। आज फिर आपकी परीचा का मोका आवा है।

वारहोली की परिषद समाप्त करके आज में फिर आप के पास इसलिए आया कि अब ताल्छका के जितने भाई बहन मिलें उन्हें में अपना संदेश सुना हेना चाहता हूँ। अब सब सावधान रहें कोई गाफिल न रहे। सरकार आपको गिराने में कोई वात उठा नहीं रक्खेगी ध

#### विजयी बारढोली

श्चापके श्रम्दर वह फूट पैदा करने की कोशिश करेगी, श्चापसी सगड़े पैदा करेगी और भी कई तरह के फित्र करेगी, पर श्चाप तो श्चपने सारे व्यक्तिगत सगड़ों को तव तक कूए में फेक दीजिए जब तक लड़ाई खतम नहीं हो जाती। वापदादा के समय की दुश्मनियों को भी भूल जाइए। जीवन भर जिससे श्चाप कभी न बोले हों उससे श्चाज वोलना शुक्ष कर दीजिए। श्चाज गुजरात को ईज्जत हमारे हाथ में है, उसे सुरिचक रिखएगा।

### खालसा के मानी ?

कितने ही लोगों को यह डर है कि हमारी जमाने खालसा हो जावेगी। पर मैं पूछता हूँ खालसा के माना क्या है ? क्या कोई आपको अमीनों को सरपर उठाकर स्रत या विलायत ले जायगा ? जमीनों को कोई खांलसा या जो चाहे करे। जो कुछ होगा सरकार के कागजो मे फेरफार होगा । पर यदि आपके अन्दर एका होगा तो श्रापकी जमीन में कोई दूसरा श्रादमी हल नहीं डालने पावे यह बन्दोवस्त करना तालुका के लोगों का काम है। खालसा का डर छोड़ दो । जिस दिन चाप घ्रपनी जमीनें खलासा कराने को तैयार हो जावे ने उस दिन ता निश्चय ही सारा गुजरात त्रापकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेगा। मुभे विश्वास है कि हमारे वीच इतना नाच तो कोई नहीं, जिसे 'खालसा जमीन को छेने की ज़रत हो। यह श्रद्धा श्रगर श्राफ

के अन्दर भी जागी हो तो आप निश्चित्त रहेंगे। उस जमीन को कौन छे सकता है ? जमीन का जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक निश्चय-पूर्वक समिम्बए कि हम वेषर-बार के निर्वासित है। ईच्या को अपने दिलमें कभी स्थान न दीजिएगा। एक को विगड़ते देखकर जहां दूसरा खुश होता है उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। यदि एक गांव को भी पूरी तरह मजबूत हम कर लेंगे तो सारे वाल्लुके को हम हद कर सकेंगे।

## हर एक गांव फीजी छावनी हो

युद्ध घोषणा हो चुकी है। अव हर एक गांव को फौजी खावनी समिकएगा। प्रत्येक गांव के समाचार अब रोज वालुके के केन्द्र में पहुँच जाने चाहिए और वहां से जो हुक्म छूटें वे उसी दिन गांव-गांव पहुँच जाने चाहिए। हमारा अनुशासन ही जीत की चाबी है। सरकार के तो हर गांव में सिर्फ़ एक या दो ही आदमी—एक तलाड़ी खीर एक पटेल—होते हैं। हमारे पद्म मे तो संपूर्ण गांव है।

## श्राश्रा, जरा मज़ा चखार्दे

सरकार ने हमें जड़ने पर मजबूर हो किया है तो आश्री उसे भी जरा लड़के दिखादें। यहाँ श्रमर-पद को लेकर कीन श्राया है। ज़रज़मीन संव जहाँ का तहां रक्खा रह जायगा। श्रकेला नाम रह जायगा। लाख सवा लाख

#### विजयी चारडोछी

रुपये की बात नहीं। हरकोई तकलोक उठाकर भी वह तो दे दिया जा सकता है। जहां इतना खर्च होता है तहां थोड़ा श्रीर सही । पर यहां तो आपको मूठे कहकर सरकार लेना चाहती है। सरकार कहती है तुम लोग सुखी हो, बड़े-बड़े मकान है, खेती आवाद है। पैसे देना नहीं चाहते इसलिए बदमाशी करते हो। तुम्हारे अगुष्ठा मूठे हैं; मै तो कहता हैं पेसे अपमान सहकर रुपये देने की अपेला तो मर जाना भला है। में इस बात को नहीं सह सकता कि सरकार गुजरात के किसानें। को यदमाश कहे। जबतक सरकार इस भाषा को भूल नहीं जाती तव तक श्रापके। लड़ना है। जरूरत हो तो मर मिटे। सरकार से कहिए कि सचाई का दावा करती है तो आ देखे, सिद्ध करके दिखादे । डंडापन वो तू कर रही है। मूठी हैं तेरी बातें। हिम्मत हो बो ले आ; इम सिद्ध करके दिखा देते हैं । इसारे युवक इन बातों को समम हों श्रीर गांव-गांव धूम-घूमकर अबने भाइयों श्रीर वहनो को सममावें"।

इस तरह वारहोली से बांकानेर, वराह, बड़ेकुआ, वालोड फडोद आदि गांव सत्यायह की आग सुलगाने के लिए सरदार साहब दौड़ने लगे। उनके शरीर में अपूर्व स्फूर्ति आ गई थी और ऑखों से मानो चिनगारियाँ निकल्लने लग गई थीं।



श्री अव्यास तैयवजी धी फूलचह शाह

विज्यी व.रडीली १४



द्रवार श्री गोपालदास भाई



श्री मोहनलाल पंडया



|डॉ॰ घीया



श्री केशव भाई

विजयी बारडोली १६



#### ब्यृह-रचना

#### च्यूह-रचना

सारे ताल्छुके में नवीन चैतन्य आ गया प्रत्येक गांव सैनिकों का एक दल बन गया। अब तक बारडोली ताल्छुके में कुल चार आश्रम थे। वारडोली, वेड्छी सरमण और बुहारी। अब ८ नयी छात्रनियां श्रीर खुन गईं। सारे ताल्छुके को पांच मुख्य विभागों में बांट दिया श्रीर उसपर एक-एक विभाग पति कायम कर दिया गया। प्रत्येक विभाग पति का देख-भाल में नीचे लिखे अनुसार गांव थे।

### सेना-नायक श्रीचह्नभभाई पटेल

| सत्याग्रह छावनी का नाम | विभाग पति गांवीं व                        | ने संस्था |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| ३ वराङ्                | थी मोहनढाल पंड्या                         | 3 €       |
| २ वालदा                | श्रो भग्शलाल बाजी देसाई                   | 49        |
| ३ ज्ञांकानेर           | श्री भाई लालभाई अमीन                      | •         |
| ४ स्यादका {            | थी फूछचन्द बापूजी शाह<br>थी भव्यास तैयवजी | 4         |
| ५ वारडोळी              | श्री डॉ॰ घिया<br>श्री चीमाई               | 8         |
| ६ मोता                 | भी बलवंत राय                              | 3         |
| ७ बाजीपुरा             | श्री नर्मदाशंकर एंड्या                    | *         |
| <b>४ सीकेर</b>         | श्री कह्याणजी बालजी                       | *         |
| ९ भाषवा                | श्री रतनजी सगाभाई पटेछ                    | Ę         |

129

#### विजयी बारहोली

| १० बहा ी  | श्री नारणमाई पटेल                        | R  |
|-----------|------------------------------------------|----|
| ११ सरमग   | { श्री रविशंकर न्यास<br>{ श्री सुमत महता | ₹1 |
| १२ दा रणी | ्रश्री टरवार गोपाछदास भाई टेसाई          | 80 |
| १३ वालोड  | डॉ चन्दुलाल देसाउँ                       | २९ |

सत्याप्रह की घोषणा होते ही बारडोली मे एक प्रका-शन विभाग तथा सत्यात्रह कार्यालय की स्थापना हो गई। अपने अधीन प्रत्येक गांव की खबरें विभाग-पति सुख्यं कार्यालय में भेजने लगे । श्रीर मुख्य कार्यालय से जो श्राज्ञायें, हिदायतें, सूचनायें श्रादि भेजी जार्धा, वे रोज गांव-गांव पहुँचने लगा । स्वयं-सेवक घूम-घूम कर सत्याप्रह की प्रतिज्ञार्थों पर किसानों के हस्तात्तर कराने लगे। ताल्छुके में सत्यायह किस तरह फैलता जा रहा है, कौन-कौन कम-जोर है, किसने क्या वीरता और त्याग किया, सरकार के अधिकारी कैसी-कैसी मृठी अफवाहे फैलाकर लोगों को घोखा देना चाहते हैं, इत्यादि बातें गांव-गांव फैलाकर जनता को सचेत श्रौर उत्साहित करने के लिए वारडोंली के प्रकाशन विभाग से सत्याप्रह खबर-पत्र त्र्यांत "सत्याप्रह-समाचार" नाम का एक छोटा-सा दैनिक भी प्रकाशित होने लगा। वह जनता मे सुफ्त बांटा जाता। अपने गांव के किसानो को एकत्र करके स्वयं-सेवक इन समाचार-पत्रो

को पढ़कर सुनाने लगे। सरदार साहव तथा मुख्य-मुख्य विभाग-पति भीं गांव-गांव जाकर जनता को समभाने लगे ये भाषण बड़े उत्साह-प्रद श्रीर [स्फूर्तिजनक होते । प्रका-शन विभाग से ये पृथक "सत्याग्रह पत्रिका" नानक पुस्ति-का के रूप में समय-समय पर प्रकाशित होते रहते। आरंभ मे तो नेवल स्थानीय [स्वयंसेवक ही थे किन्तु ज्यो-ज्यो युद्ध बढ़ता गया बाहर से भी स्वयं-सेवक आते गये। आखिर में वाहर के सुशिचित स्वयं-सेवकों की संख्या करीव २५० तक पहुँच गई थी। इनमे के अधिकांश प्रायः सर-कारी तथा राष्ट्रीय शालाओं एवं कालेजो के युवक विद्यार्थी ही थे। इनके अतिरिक्त स्थानीय स्वयं-सेवकों की निश्चित-संख्या का ऋनुमान लगाना कठिन है। प्रत्येक गांव मे प्रतिदिन १५-२० युवक 'पाली-पाली से पहरा देते रहटे थे, दौड-धूप का काम करते थे और अपने नायको की आज्ञा 'की प्रतीचा करते रहते थे।

# खुिकया खयंसेवक

खुफिया स्वयंसेवकों का भी एक दल था। वे शंकित शृत्तिवाले नागरिको तथा सरकारी अधिकारियों की हल-चलो पर दड़ी नजर रखते। सरकार के द्वारा जो अफवाहें पैलाई जाती उन्हें आकर अपने विभाग-पित से वह देते। यदि कोई उजा-द्रोही नागरिक कुछ कुकर्म करने को तैयार

#### विजयी बारडोली

होता, तो इससे पहले कि सरकार उससे फायदा उठा सकती, विभाग-पति के पास खबर पहुँचा कर उसका भगडा-फोड कर दिया जाता। सरकारी अधिकारी भी शर्मिन्दा हो जाते और वे कमजोर नागरिक भी।

#### संचालन

बारडोली ताल्छुके में सडकें काफी हैं। बारडोली सृपा-रोड पश्चिम के मुख्य-मुख्य गांवों से प्रधान कार्यालय को संलग्न करता है। वही रोड श्रागे उत्तर पूर्व में सीधा मांडवी तक चला गया है जिससे बराड तथा कडोद के विभाग भी चारडोली से सम्बन्धित हो जाते हैं। ताप्ती-वेली रेल्वे पूर्व के समस्त मुख्य-मुख्य गांवों को बारहोली से जोड़ती है, तो चारडोली-वालोड रोड, मढ़ी बुहारी रोड़ तथा मढ़ी बाजी-पुरा रोड़ दिच्छा-पूर्व के मुख्य-मुख्य गांवों को जोड़ देते हैं। सत्यायह दुपतर को कुछ घनिक भित्रों ने अपनी मोटरें दे रक्सी थीं, जो इन सडकों से घूम घूम कर सत्याप्रदियों, स्वयंसेवकों तथा नेतायों को जल्दी से जल्दी बारडोली तथा वारहोली से इन गांवों मे पहुंचा देती थी । दैनिक **हाक तथा सत्याप्रह समाचार-पत्र भी यही मोटरें नियम से** पहुँचाती थीं।

प्रत्येक गांव में श्रावश्यकतानुसार दो, तीन, चार सुशिच्तित खयंसेवक रहते श्रोर श्राठ-बाट, दस-दस स्था- नीय। वे गांवों में घूम-घूम कर जनता का सममाने, लोगों से बात-चीत करके गांव के भावों श्रोर हलचलों की जानकारी प्राप्त करते, श्रौर अपने दैनिक कार्य तथा अपने गांव की विशेष खबरों की रिपोर्ट शाम को विभाग-पि के पास भेजते । विभाग-पति रात को सारे गांवों की रिपोर्ट पढ्कर उनपर विचार करते । श्रपने श्रधि-काराधीन वातो पर तथा खुद से सुलमाने योग्य मामलो पर उसी रामय श्राह्मायें लिख देते । शेष श्रिधिक महत्व-पूर्ण खबरें अपने अभिप्राय सहित प्रधान कार्यालय को सुबह भेज देते । प्रधान कार्यालय मे समाचार पहुँचते ही वे सरवार साहव की पेशी में जाते। प्रकाशन योग्य खबरें शाम को अपने के लिए सूरत भेज दी जातीं। जवाय देने योग्य वातो का उत्तर, सरदार साहव की श्राज्ञायें तथा सत्याप्रह समाचार-पत्र, जो रात को छपने के लिए भेजे थे इत्यादि मन का लेकर सुबह मोटरें भिन्न-भिन्न विमागो की श्रीर चल देती श्रीर दिन के बारह वजे के लगभग प्रत्येक विभाग-पति के पास पहुँच जाती। इस तरह चौबीस घंटे के श्रन्दर प्रत्येक श्रावश्यक बात पर सरदार साहब का हुक्स विभाग-पति के पास पहुँच कर उसपर अमल भी होने लग जाता । जहां मोटरें नहीं पहुंच पाती, उन गांबो में डाक तथा सत्याप्रह समाचार खर्य-सेवक पहुँचा देते 🕽

#### दिक्यी दारदोन्डी

श्रीर ऐसे गाँव सड़क से क्षिक लम्बे नहीं होते थे। प्रत्येक केन्द्र पर यह भी इन्तजान था कि किसी भी गाँव में विरोध परिस्थिति खड़ी होने पर उनकी नवर प्रायः दोन्तीन बंटे के कन्दर हा प्रवान कार्याजय में पहुँच लाती। ऐसे समय स्पेशल मोटर होड़ी जाती। कमी-कमी सरकारी वार-वर्से का भी उनयोग किया जाता। सत्याप्रही मोटरों के श्राति-रिक्त खातगी तथा अन्य कम्पनियों की भी मोटरें ताल्छुके में किराये पर चल रही हैं। वे भी पत्रिकाएं लेने के लिए स्टेशनों पर तैयार ख्वाँ और श्राने रान्ते पर के गांतों में खुरी खुरी समाचार-पत्र तथा जहरी डांक पहुँचा देवीं।

#### अनुदास्तन

सारे संगठन में कठोर अनुशासन से काम तिया जाता। कोई सबं-सेवक अपने नायक या विमान-पित से यह म पूछता कि यह काम क्यों करना चाहिए, या फलां काम इतने हेर में सुन्द से न हो तब सुन्दे क्या करना चाहिए। जिस किसी सबं-सेवक के आकरण में शियलता पाई कार्ता, इसे खौरन अयोग्य कड्कर लोटा दिया जाता। क्योंकि यदि संकल में एक भी कमलोर कड़ी होती है तो वह सारी कड़ियाँ की सजबूती को निर्धिक कर हेनी है। अनुशासन का यही कड़ायन युद्ध के अधिनायक सरदार इन्हममाई और इनके साथी विमागपतियों के बीच भी या।

### च्यूह-रचना

### विभागपति

डॉ॰ सुमन्त मेहता, श्रो रविशंकर भाई न्यास, डॉ॰ चन्द्लाल, वृद्ध श्रद्यास तैयवजी, इसा के दरबार साहव श्री गोपालदास भाई, इमाम साहब, श्री मोहनजाल कामे-श्वर पंड्या इत्यादि नाम ऐसे हैं जिनके उचारण मात्र से प्रत्येक गुजराती का हृदय श्रद्धा श्रीर श्रादर से मुक जाता है। प्रत्येक नाम की एक कहानी है जिसमें देश-सेवा, त्याग, चच संस्कार, तपस्या भौर न जाने कितने ही अन्य भाव भरे हैं। यदि प्रत्येक का पूर्ण परिचय यहां लिखा जाय तो एक नयी पुस्तक तैयार हो जाय । उनके विषय में यहां पर तो केवल यही कह देना काफी होगा कि वे एक एक जिले के अनभिषिक राजा से हैं, जो अपने जिछे में स्वतन्त्र लोक-सेवक संस्थाएँ खोछे वैठे हैं, जिन्हें अब घन, मान, पद और प्रतिष्टा की कोई खिभलाषा नहीं रह गई है, जिनके लिए ये सब चीजें उच्छिष्ट सी हैं, जिनकी घुद्धि श्रीर संस्कार इतने ऊँचे हैं कि किसी भी देश को ऐसे नागरिकों पर श्रमिमान हो सकता है। उन्हें देखकर मस्तक श्रद्धा से मुक जाता हैं, इन वृद्ध और अनुभवी पुरुषों को देखकर माल्य होता है कहीं राजर्षियों का मुख्ड राज्य छोड़-छाड़ कर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा है। इनमें से कई सचमुच ष्रपने राजोचित वैभव को छोड़-छाड़कर अब

#### विषयी बारखोली

केवल भाषणों से नहीं, गुजरात के किसानों में उन्हीं की तरह रहकर उनके मुख-दुखों को अपने मुख-दुख सममकर श्रपने को कुतार्थ मान रहे हैं। श्रीर जहां ऐसे सेवक हैं वह प्रान्त या उसकी जनता क्यो न संसार में धन्य होगी ? जहां ऐसे अनुभवी, बुद्धिमान विभाग-पित थे वहां सरकारी श्रिधकारी क्यों न फीके पड़े। इनके रौव श्रीर तेज के सामने वे ऐसे निस्तेज हो जाते मानो शोतल चन्द्र के सामने धूँश्रा फेकने वाली टिम-टिमादी हुई मिट्टी के तेल की ढिव्बी। वे इजार कोशिश करते पर जनवा उन्हें साफ साफ जवाब सुना देवी । सत्यामह की इच्छा करने वाले प्रत्येक जबतक ऐसे निस्पृह, तेजस्वी, अनुभवी तथा बुद्धि-मान लोक-नायक नहीं होंगे तब तक सत्याप्रह जैसे शान्त आन्दोलन में वह कैसे सफल हो सकता है ? जहां न सत्ता है, न राख है वहां प्रतिपत्ती अथवा जनता के दिल पर असर डालने वाली बाणी, चरित्र, प्रेम और वपस्या की जरूरत है। श्रौर किसी जन समूह को सुघार ने के लिए यही सब से कारगर चपाय है। जहाँ ईन्मी है, ड्रेप है, नेतृत्व की महत्वाकांचा है, कीर्त्ति की लालसा है, प्रातण्डा का लोध हे वहां कोई सार्वजनिक सेवा का काम फल-फूल नहीं सकता। हम हजार लेक्चर कार्ड उनसे कोई होना जाना नहीं। श्रपने वाणी-वैभव से हम चाहे दुः छ समय तक लोगों को प्रभावित मले ही कर दें परन्तु जवतक

उस वाणी के साथ-साथ कार्य भी उतने ऊँ थे न हों ने, जबतक कार्य-कर्ता के अन्दर निर्मल सेवा-भाव और अनन्य सिक्रय लोक-भिक्त न होगी तबतक उससे कोई कहने योग्य सेवा न होगी बारहोली के सेवक इन तुच्छ आकांचाओं और खाथों को तिलांजिल दे चुके हैं। वे इन बातों से अब परे हो गये हैं और अपने आपको एक बीज की तरह जमीन के अन्दर नष्ट करने के लिए तुल गये हैं। इसी निश्चय का छोटासा परिणाम यह सत्याप्रह है।

# खयं-सेवक

श्रीर बारहोली के खयं सेवक कैसे थे ? गुजरात की राष्ट्रीय तथा सरकारी हाइस्कूलों श्रीर कालेजों के विद्यार्थी, तथा कितने ही अन्य शिक्तित युवक इस अवसर को अपना अहोमाग्य समम कर श्रायं थे । ठेठ काशी के हिन्दूविद्यालय से एक गुजराती विद्यार्थी श्राये थे श्रीर एन्होंने बारहोली के सत्याग्रह में भाग लिया था। जहांतक युक्ते याद है उन्हें २-३ महीने को सादी कैंद भी कलेक्टर के बंगले के सामने गुप्तचर का काम करने के श्रपराध में हुई थी। किसीने यह न कहा कि क्या करें साहब परीचा सिर पर श्रागई है; "स्टही सफर" कर रही हैं। वे एक तरफ सत्याग्रह-पत्रिका, यंग-इंहिया, 'नवजीवन' तथा दूसरी तरफ टाइम्स श्रॉफ इंहिया की छटिल टिप्पिण्यां

# विजेंगी यारडीसी

पढ़कर और प्रतिदिन खेली जाने वाली सरकारी चालों को देखकर तथा उनका मुकाबला किस तरह किया जाता है इसे देखकर राजनीति का न्यवहारिक अध्ययन करते थे । समांज-विज्ञान और अर्थशाख का अध्ययन वे बारहोली के निवासियों की रहन-सहन, रीति-रिवाज, रुढियाँ. अच्छी तथा ब्ररी प्रथाएँ आदि की पूछ-पाछ करके तथा उनकी श्राय-व्यय के निरीचण-द्वारा करते थे । कॉलेज तथा स्कूल के कमरों की अपेत्रा ऐसे आन्दोलनों में प्रत्यत्त भाग लेनेसे विद्यार्थियों को कहीं अधिक शिद्या, अनुसब संधा क्रान प्राप्त होता है। इन शिच्चित युवकों के अतिरिक्त की स्थानीय स्वय-सेवक थे, वे अत्तर-झान में चाह इनकी र्मराबरी न कर सकते हों, पर उत्साह, उपाय-प्रचुरेती, देसता चार्दि गुणों में वे किसी प्रकार उनसे पीछे रहने वाले न थे।

# संत्यात्रही दुर्ग

इन सब नियमों और व्यवस्थाओं ने मिलकर बारहोली को एक व्यवस्थित सत्याप्रही दुर्ग का रूप दे दिया था। जिसमें न वम थे न तोपे। वहां तो दुश्मनो को रोकने के लिए ऊँची-ऊँची दीवाले भी नहीं थी। जो चाहता खा जा सकता था। पहरेदार थे पर वे किसी पर शस्त्र-प्रहार महीं करते थे। वे गांवों के चारो तरफ पहरा देते रहते,

# य्यूह-श्चेना

श्रीर ज्याँ ही किसी तलाटी (पटनारी) या श्रीपकारी की देखते फीरन शंख, नकारा या बिगुल बजाकर सार्र गांव की सावधान कर देते। पकाएक गाँव में संजाटा छा जाता। तमाम किसान मकानों के बाहर से ताळे लगांकर श्रन्दर धुस जाते। सहकें स्की श्रीर निर्जन होजाती। जमीन का लगान-वस्ल के लिए सरकारी श्रीपकारी जन्ती करने श्राते। पर वहां तो हरएक मकान पर ताले पड़े हुए देखते। पंच बनने, जन्ती का सामान पहुँचाने या बोली लगाने की बात तो दूर है, वहां तो उन्हें काई वात करने वाला भी नहीं मिलता। जन्त किया हुश्रा सामान जहां का तहां पड़ा रह जाता।

परन्तु पाठक यह न सममलें कि इतनी सम्पूर्ण व्यवस्था शुरू से ही उत्पन्न हो गई। यह तो क्रमशः किन्तु वड़ी तेजी से जागृत जनता के अन्दर विकसित होती गई। पर वह अन्त में यहां तक सम्पूर्णता को पहुँच गई थी कि यदि सरकारी अधिकारियों को अपनी सुविधा या आराम के लिए किसी चीज की जरूरत होती तो सत्याग्रह छाव-नियों में आकर उसे वह मांगना पड़ती थी। उन्हें गांव से कुछ न मिल सकता था। इसीलिए तो टाइम्स के संवाद-दाता ने जुलाई के प्रारम्भ मे कहा था कि बारहोली से अंगरेज सरकार का राज्य उठ गया है वटुं हो बोल्से

# विजयी बारड़ोडी

विजम स्थापित हो गया है और श्री वल्लभभाई पटेल हैं उसके विधाता लेनिन।

, पर आइए अब हम जनता की एकता, दृढ़ता और सरकारी चालों का तथा अत्याचारों का कुछ अव-लोकन करें।



# नवजीवन

## ( प्रथम-मास )

ता० ४ फरवरो की सभा समाप्त होकर लोग श्रपने श्रपने गांव भी नहीं पहुँच पाये होगे कि सरकार का एक धोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ जिसका आशय यह था:—

सरकार ने उन लोगों के साथ नीचे लिखे श्रनुसार रिश्रायत करने का निश्चय किया है जिन पर फी सैकड़ा २५ से श्रधिक लगान बढ़ गया हो—

- (१) भी सेकटा २५ तक ही जिनपर लगान बढ़ा है उनके साथ कोई रिआयत नहीं की जायगी। वे अपना लगान तुरन्त अदा करदें।
- (२) फी सैकड़ा २५ से ५० तक जिनपर लगान बढ़ा हो उनसे पहले दो वर्ष तक केवल २५ फी सैकड़ा ही अधिक लगान वसूल किया जायगा।
- (३) जिन पर फी सैकड़ा ५० से भी अधिक छगान बढ़ गया है उनसे पहले दो वर्ष पुराना और बढ़े हुए लगान का २५ फी सैकड़ा, वाद में दो वर्ष तक ५० फी सैकड़ा और उसके वाद प्रा बढ़ा हुआ लगान भी वस्क किया जायगा।

## विजयी बारडोकी

इस रिच्चायत का नाम था 'इगतपुरी कन्सेशन'। परन्तु किसान इस रिश्रायत के मानी समम गये थे। वे एक या दो वर्ष के लिए नहीं लड़ रहे थे। उनकी ती लड़ाई ३० वर्ष के लिए थी। न वे २५ श्रीर ५० सैकड़ा रिचायत ही चाहते थे। वे तो सिर्फ निष्पत्त न्याय चाहते थे। श्रतः नवीजा यह हुश्रा कि कड़ौद श्रौर बुहारी के कुछ वैश्य (जिन्होंने क्रमशः १२००) श्रीर ५१५) जमा करा दिये थे) श्रीर कमेटी के एक ब्राह्मण को छोड़कर (जिसने ३) अपने लगान के जमा करा दिये थे ) सारे ताल्छके से पक पाई भी किसी ने नहीं अदा की। परन्तु जिन्होंने लगान श्रदा कर दिया वे बड़े पछताये। श्रास-पास का सारा वायु-मगडल इनके इतने खिलाफ हो गया कि सरदार बहुसभाई साहब को वहां जाकर के लोगो को यह सममाना पड़ा कि अभी कोई बहिष्कार—जैसे कड़े उपायों का अवलम्बन न करेंगे। फिर भी अमेरी के ब्राह्मण का बहिन्कार तो हो ही गया। यह देख रानी परज के कितने ही किसानो को यह भय हुआ कि कहीं साहुकार हमारी तरफ से लगान भर के हमें न फँसा दें! इस लिए उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि बदि कोई ऐसा करेंगे भी तो हम उन जमीनों को ही खोड़ देंगे।

लगान खदा करने का हफ्ता (ता० ३० फरवरी को)

स्ततम हो गया। सरकार ने देखा कि अब तक कुछ वसूल नहीं हो रहा है। तब ताल्छुके के खास-खास १५-२० किसानों को उसने धमकी की नोटिस दी। ता० २० या २१ को रानी परज के गरीब किसानों से मार-पीट करके वहां के तलाटी (पटवारी) ने उनसे कुछ लगान जबरदस्ती बसूल कर लिया। वारीख २३ के लगभग मसाड़ के कुछ कोली भाइयों को खुलाया उन्हें कायमी पटेली, इनाम आदि का लालच दिया गया। जब इससे भी काम न चला तो जुल्म की धमकी दे कर भी देख लिया। पर सब व्यर्थ हुआ। सत्यामह की घोषणा हुए अभी ८११० दिन ही हुए थे। परन्तु गरीब जनता अपने कर्तव्य को वहुत कुछ सममने लग गई थी टींबरवा के तलाटी ने एक किसान से कहा—

"अरे भले आहमी, सारे वाल्छके में फूट पड् जायगी और फिर मख मार कर लगान जमा करावेगा वो अभी क्यों न दे दे ?"

" ऐसी बात भी जयान से न निकालिए साहब, सारा ताल्छका भले ही लगान जमा कर दे हम तो थूक कर नहीं चाट सकते।"

" अरे भाई, हमारी बात चाहे न रख पर बड़े इाकिम आर्देगे उनकी बातका तो कुछ खयाल करेगा न ?" " असका बड़प्पन इमारे किस काम का ? अब तो

#### विजयी बारडोडी

वंक्षम भाई साहब जब हुकम करेंगे तबी लगान जमा खदा किया जायगां।"

x' x x x

ं वालोड़ के तहसीलदार ने रानी परज के एक किसान से लगान मांगा तो उन्हें जवाव भिला—" पुराना लगान लेकर समूचे—नये पुराने लगान की रसीद आप दे दें और साथ यह भी लिख दें कि तीस बरस तक यही लगान लिया जायगा, तो अभी अपना लगान चुका लीजिए।" वेचारे तहसीलदार साहब सुन कर दंग रह गये। वे यह कह कर चलते वने कि भाई " यह तो मेरे हाथ की वात नहीं"। सुदी रानी परज जाति में यह जीवन!

किसी दूसरे रानी परज—पटेल को एक अधिकारी ने बुलवाया । और उन दोनों की इस तरह बातचीत हुई ।

" क्यों पटेल लगान क्यो नहीं जमा कराते ?

" इस लिए कि हमारे गांव ने लगान रोक लेने का निश्चय कर लिया है "

" यह नहीं हो सकतां, सभी पटेलो ने अपना-अपना लगान अदा कर दिया है। आज तुम्हारा भी लगान अदा हो जाना चाहिए।"

े " " देखिए साहव अगर मैं रुपये दे दूं तो अभी जात से वाहर कर दिया लाऊं। इसलिए मैं तो कुछ न रूंगा।"



क वे श्री फूलचन्द्र भाई

विजयी वारडोली १=



श्रीमती मीठू बेन-पेटिट



श्रीमती भक्ति रुक्षी देसाई



श्रीमतो गुणवन्ती बेन घीया



कुमारी मणोबेन पटेळ सरदार साहब की पुत्री

विजयी वारडोली १७

#### नवजीवन

- " फिर पटेली छोड़ दो।"
- " भले ही।"
- " तो करो न अपना इस्तीफा पेश।"

पटेल कारकून से—"लिख दो भाई इस्तीका।"

" श्ररे भाई जरा सोचो तो, एकाएक इस्तीफा क्या लिखवाने लग गये ?"

"इसमें कौन बड़े सोचने विचारने की बात है ? आपने कहा कि लाश्रो इस्तीफा ता यह लीजिए।"

"दिये दिये इस्तीफे, जाख्यो, इस्तीफे विस्तीफे की कोई जरूरत नहीं।"

यहतो उस सोई जनता में अपने आप केवल १०-१५ दिन के अन्दर जो जागृति हुई उसका परिणाम है। तब तक तो धीरे-धीरे गुजरात के कई गएयमान सेवक जा पहुँचे। बड़ोदा के चीफ जिस्टस वृद्ध अन्वास तैयवजी, भड़ोच के तेजस्वी नेता डा० चन्द्र्लाल देसाई, खेड़ा-सत्यायह के विख्यात प्याजचोर क्ष श्री मोहनलाल कामेश्वर पराड्या, उसा के त्यागवीर दरवार श्री गोपालदास भाई देसाई, तथा धाराला घो के आदर्श गुरु श्री रिवशंकर भाई न्यास आदि ने कमशः स्यादला, वालोड, वराड़

क्ष इनकी चोरी को कहानी पाठक क्षागे उन्हीं के मुंह ् से सुनेंगे।

# विजयी बारढोछी

बामणी, तथा सरथण में जाकर अपने आसन जमा दिये और सत्याग्रह छावनियां खोल कर स्वयं सेवक दर्ज करने तथा सत्याग्रह की प्रतिज्ञाओं पर किसानों के हस्ताज्ञर लेने का काम शुरू कर दिया। शनै:-शनै: एक के बाद एक गांव के प्रतिज्ञा-बद्ध हाने तथा सत्याग्रह में शामिल होने की खबरें एवं गांव-गांव में स्वयं-सेवकों के संगठन होने की खबरें, प्रधान कार्लालय में आने लगी। बाहर से भी कई स्वयं सेवक आगये। इनमें बढ़वाल के किव श्री फूल-चंद शाह और भावनगर के श्री गोपीलाल जलकर्णी उल्लेख-नीय हैं। किव के गीतों ने खूब काम किया और श्री कुल-क्यीं ने रामायण के पाठ-द्वारा जनता में भाव भरना शुरू-कर दिया।

इधर प्रति-दिन संगठन का जोर बढ़ते देख कर ता० २१-२२ फरवरी के लगभग सरकार ने धमिकयों की नोटिसें देना शुरू किया। सब से पहले वालोड के १५ भाइयों को यह सन्मान मिला। वाजीपुरा के सेठ बीरचंद् की भी बारी आई। पर कोई नतीजा नहीं। उलटी आग अधिक ही भड़की। लोग अपने आप को अधिक कड़ी-कड़ी कसौटियों के लिए तैयार करने लगे और कोई सरकार की नोटिसें पहुँचते ही गांव गांव मे दुबलाओं ने सभायें करके यह निश्चय किया कि जो सरकार उनके मालिकों पर जुल्म करती है, उसकी वे किसी तरह सहायता नहीं करेंगे। और न उसकी कोई बेगार ही करेंगे। दुवलाओं की इस उदारता का सारे ताल्छके पर बड़ा अच्छा असर पड़ा।

फरवरी का महीना वीत चला। लगान वसूल न हुआ। तव ता० २० को हरिपुरा मड़ी आदि गांवों के निवासियों को चौथाई क्ष की नोटिसे दी गई । सरकार विचार तो बहुत दिन से कर रही थी कि ऐसी नोटिसे दी जाय, पर उपयुक्त धमकी नोटिसो के वाद वह कुछ शान्त सी हो गई थी। शायद वह इस वात की राह देखती थी कि इनका असर क्या होता है। अब कुछ न हुआ तो कम-से-कम कानून की पावन्दी करने के लिए ही ये नोटिसे उसे जारी करनी पड़ी। परन्तु उसके सामने सब से बड़ा सवाल तो यह था कि रूपये कैसे वसूल होंगे ? केवल नोटिस देकर छुट्टी तो नहीं मिल सकती थी। वारडोली का रंग-छंग देख कर यहां से तो वह विलक्षत निराश हो गई।

कुछ अधिकारियों ने बारडोली के पड़ोसी मॉडवी ताल्छ के में जाकर तलाश करना शुरू किया कि वहां कोई वारडोली के किसानों की मैंसें तथा जमीनें ले सकता है या नहीं।

क्ष समय पर लगान न देने से लगान की एक चौथाई बढ़ा बर उसके सहित कावतकार से जब्ती द्वारा या और किसी तरह बंस्ड किया जाता है। इसकी हिदायत इन नोटिसों में होती है।

#### विजयो वारडोली

गुजरात का पड़ोसी धर्म जागृत हुआ। जलांलपुर ताहके के किसानों ने सभाये करके निश्चय किया कि-

- (१) दारडोलो के किसानों के यहाँ जन्तो हों तो यहाँ से कोई पंच बनकर न जाय। अधिकारियों को ठहरने के लिए मकान और गाड़ी उगैरा न दें। कोई उनकी किसी तरह वेगार न करे।
- (२) हमारे ताल्छ हे से कोई किसान बारडोली के किसानों की जमीन न छे, न जोते, न ज़तवाये, जमीन सुफ्त मिलती हो तो भी न छे।

# (३) सत्याग्रह के लिए चन्दा एकत्र करें।

पंचमहाल के निवासियोंने भी निश्चय किया कि वारडोली सत्याग्रह केवल बारडोली के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। श्रातः उसमें भाग लेने के लिए जाना हमारा धर्म है। इसमें केवल धर्म-पालन श्रीर परोपकार ही नहीं, प्रत्यन्त लाभ भी है। हमें इस सत्याग्रह से बहुत सी वाते सीखने को मिल सकती हैं। इसलिए श्रावश्यकता पड़ने परहमारे धारा-समा के प्रतिनिधि श्रीवामनराव मुकादम के नायकत्व में हमें पंचमहाल के सैनिको का एक दल भी वारडोली को सहायता के लिए भेजना चाहिए।

इधर एक तरफ जहां किसानों में यह जागृति फैल रही थी, तहां "सरदार वस्त्रभ भाई साहव" श्रीर वस्बई गतर्नर के रेवेन्यू सेकेटरी के बीच लम्बा-चौड़ा पत्र-व्यवहार चल रहाथा। उधर वह अपनी लगान की नीति का समर्थन करता श्रीर सरदार वरल भाई तथा उनके कार्यकर्जाओं को बाहर के उपद्रवी लोग कहकर उनके मत्ये बारडोली के भोले-भाते किसानों को खुरे मार्ग पर ले जाने का आरोप मढ़ता तो इधर सरदार साहब छः हजार मीलसे आने वाले किसानों का खून चूसने वाले परन्तु उनके रचक और स्वजन होने का दावा करने वाले अधिकारियों को मुंह-तोड़ जवाब देते। सुद सरकारी अधिकारियों को रिपोटों से सरकार की लगान-नीति को अन्याय-पूर्ण साबित करने वाले उद्धरण पेश करके वे उसे चुप कर रहे थे।

दूसरी तरफ धारा-सभा में रावघहादुर मीमभाई नाईक अपनी तरफ से जुदी कोशिश कर रहे थे। तारीख १८ं फरवरी १९२८ के दिन उन्होंने रेवेन्यू मेम्बर को एक पत्र लिखा था और उरामें ता० १२ फरवरी के लोक-निर्णय की सूचना देकर उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि वे लगान के मामले की एकबार फिर जांच करलें। बाद तारीख २१-२-२८ की धारा-सभा की बैठक में भी ओ भीमभाई नाईक तथा अन्य सभ्यों ने फिर वारहोली के प्रश्न को तथा जनता की तकली कों को पेश करने का प्रयत्न किया परन्तु वह भी निष्फल हुआ।

<sup>💠</sup> परिशिष्ट में 'सीन पत्र 'देखिए।

## विजयी बारडी छी

पर जिसं समय पहोसी ताल्छ हों के किसान बार्रहीली से सहानमूंति प्रकट कर रहे थे और सहायता देने का निश्चय कर रहे थे उस समय साराबारहोली ताल्छका श्री फूलचन्द माई शाह (बढ़वाण के विख्यात लोक-गोत बनाने बाले) के रण-गीतों से गूंज रहा था—

- ( ) भाशुं मेलो साचववा साची टेकनेरे साची टेकनेरे साचीं टेकनेरे, माथु मेलो॰ ॥
- (२ ) इंको बाग्यो छड्वैया शूरा जागजोरे । शूरा जागजोरे, कायरा भागजोरे ॥ इंको॰ ॥

इन मंत्रों के उच्चारण श्रीर गर्जना से गुर्जर भूमि की श्रंतुल शक्ति अपना विराट-रूप धारण करती जा रही थी । श्रियां गाती थीं।

भाजनी घड़ी रिळयामणी

होरे सस्ती आजनी घडी रकियामणी

रणे संचयारे घीरां छोछ।।

बारहोली के किसानों की सियों में भी रण-मंद ने संचार कर लिया था। उसदिन श्री रिवशंकर व्यास वीर एक भाई के विषय में बात-चीत कर रहे थे कि पास मे खड़ी हुई एक खुढ़ियाने पूछा "भाई इस लड़ाई में कौन तकली फें उठानी पहेंगी" ? रिवशंकर भाईने गिनाना शुरू किया।

# नंवजीवंग

" जब्ती ,"----

उस बुदिया को इसमें कुंछ भी मात्र्म नहीं या ।

" जुमीन खालसा हो जाय।"

" श्रो हो इसमे कौन वंदी वात है ? मले ही से ही !"

ध जेल "

"हो यह जरूर कुछ कठिन बात है। पर इसमें भी कौन तकलीफ हैं ? घर पर हम रोटी खाती हैं वैसे वहां भी कालेंगी ।"

" पर अम्मां आप औरत की जात हैं कैसे जेल जावेंगी हैं। यह कहीं लंडकी का खेल तो नहीं है ?"

"कः इसमें कोन कठिन बात है बेटा ! जिस तरह तुम जिल जावोगे उसी तरह हम भी चली जाविंगी "

"श्रेर हम तो कानून को तोहेंगे, गुन्हा करेंगे, इसंलिए इमें सरकार गिरफ्तार कर लेगो, श्राप की कौन जेल ते जाविगा ?"

पर श्रम्माजी कहां पीछे रहने वाली थी ? वे बोलीं "बेटा जो गुन्हा तुम लड़के करोगे, वही हम भी करेंगी।"

ऐसी वीर बहन गांव-गांव मिलतो हैं। पर अभी उनकी आत्मा पूरी तरह नही जागो थी। इसीलिए उन्हें जगाने के लिए बाहर से कुछ बहादुर बहनें भी आने लगीं। इसा के दरबार साहब की वीर पत्नी रानी भक्ति लक्ष्मी या "भक्तिबान"

#### विजयी बारहोडी

ता सत्याप्रह शुरू होते ही श्रापहुं ची ुर्थी- श्रीर गांव-गांव घूम कर बहनों को सचेत कर रही थीं पर प्रव तो बम्बई के बिख्यात पेटिट खानदान को धनिक किन्तु श्रत्यन्त देश-भक्त वहन कुमारी मीठू बेन पेटिट भी छा पहुँची। वे तो खादी के पीछे पागल सी हो गई हैं। वे श्रपनी देश-भक्ति से पारसी-कौम को श्रलंकृत कर रही हैं देश के पीछे घर बार सब भूली बैठी हैं। वे वारडोली की बहनों को, हाथ पर खादी रखकर, उनके कानो मे सत्याग्रह का मंत्र सुनाती हुई घूमने लगीं। उनके चेहरे पर एक पवित्र तेज है जिसकी किरणें ठेठ मनुष्य के हृद्य तक पहुँच जाती है। उसे प्रकाशित कर देती हैं। उनकी सादगी और सरलता देखकर श्रादमी दंग रह जाता है। भक्तिया की मूर्ति गंभीर है पवित्र है परम सात्विक है परन्तु इनके अतिरिक्त कवि श्री फुलचन्द भाई की पत्नी घेली बेन भी तो अपने पति के बनाये गीतो का स्त्रियों में प्रचार कर रही थी। श्रीमती सूरज वेन महेता ने रानी परज की-स्त्रियों मे श्रापने श्रापको मुला दिया था। श्रीमती कुंवर बहन तो बारडोली की ही पुत्री हैं। वे इस सेवा में इन सब से पीछे कैसे रह सकती थी।

परन्तु जहां बारहो जी में बहनें यह वीरता दिखा रही थीं तहां वालोड में एक श्रौर ही दृश्य श्रभिनीत हो रहा था। बालोड के तेहसीलदार सेठ केशवलाल वस्लभभाई तथा सेठ

इरिकशनलाल नरोत्तमदास नामक वहां के दो साहुकारों के बहां ता० ९ मार्च के दिन जब्ती करने गये और उन्होंने बैठ केशबलाल के यहां से ७८५) तथा सेठ हरकिशन लाल के मकान से १५००) नकद प्राप्त कर लिये। जब्दियों के विषय में यह कहा जाता है कि उपयुक्त सेठों ने तहसीलदार के साथ साठ-गांठ करके अपने घर मे उपर्युक्त रकमें तैयार नकद रखने की पहले से ही व्यवस्था कर रक्सी थी। जब सहसीलदार तोन तलाटियों को लेकर गांव में पहुँचे तो भौरन लोगों ने अपने-अपने मकानों को ताला लगाकर इन दोनों सेठों को भी खबर करदी। परन्तु उनकी तो पहले ही सांठ-गांठ बंध चुकी थी इसलिए सठों ने दरवाजे बन्द नहीं किये। तहसीलदार आये उन्होने जन्ती का नाटक किया, श्रौर ''गहों में रक्खे हुए नोटों का वंडल, लेकर चलते वने:।

ज्योही इस कुकर्म की स्वर फैली, सारे ताल्छुके में रोप की भयंकर आग सी सुलग उठी "इन वनियो की जीन में कोई कपास न मेजे, उनकी जमीन को कोई जोते नहीं, कनके साथ कोई लेन-देन का न्ययहार न करे. इत्यादि, सामाजिक वहिष्कार करने की सूचनायें भी गांव-गांव से आने लगीं। खुद वालोड की जनता मे भयंकर रोप फैल गांवा था। यह खनर पहुँचते हो सरदार ब्रह्मभाई श्री० सोइनलालजी पंड्या को लेकर वालोड पहुँचे-। एक भारी

१०

## विजयी बारहोसी

सभा हुई और उन्होंने लोगों को खूब सममाया। उनका यह व्याख्यान अत्यंत मननीय है; इसलिए उसके महत्त्व-पूर्ण अंश को यहां उद्घृत करने के लोभ का में संवरण नहीं कर सकता—

- " आज सुबह सूरत के स्टेशन पर ज्योंही मैं गाड़ी से उतरा कि मुक्ते इस घटना के समाचार मिले। सुन कर मुंमें दुंख तो अवश्य हुआ, क्योंकि प्रतिज्ञा लेते समय यदि इम सीधी तरह अपनी कमजोरी जाहिर कर दे कि हमसे फलां बात नहीं होगी, 'तो यह पाप नहीं। परन्तु' प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताचर करने परं जन्ती आफीसर के साथ सोठगांठ करके वाल्छुके के साथ विश्रास-घात करना हो अत्यन्त लजाकी बात है। ऐसी बाते हमारे इस युद्ध की शोभा नहीं देतीं। ऐसे छल से न इमारे छानुआ घोसा सा सकते और न सरकार ही ऐसी भोली हैं, जो छसे धोखा दिया जा सके। मुक्ते तो यह खबर मिलते ही में समक गया कि निश्चय ही यह तहसीलदार की मित्रता का फल इस भाई को मिला है।

श्राप के गांव में ऐसी बुरो बात हुई इस पर आपको स्त्रभावतः बढ़ा क्रोध आया होगा। पर आप इस आवेश में कुछ बुरा-भला न कर बैठिएगा। इस तरह हर दिखाने से कोई कायर शूर नहीं हो सकता। किसी को टेका लगा कर खड़ा करने से वह हमेशा थोड़ें ही खड़ा रह सकता है। जो अपनी प्रतिज्ञा के महत्व को सममता है, जिसे अपनी इज्जत का खयात है, वह तो कभी लगान अदा नहीं करेगा, चाहे सारा गांव अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ कर भले ही लगांन अदा कर दे।

यदि श्रापको यह हर हो कि इन दोनों को जमा कर देंगे तो दूसरों का भी पतन होगा तो उसे भी दिल से निकाल बाहर कर दीजिएगा। इस तरह यह काम नहीं चल सकता। ऐसी प्रतिका वाले लड़ाइयों में तो प्रत्येक श्रादमी का व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र महत्त्व होता है। प्रत्येक श्रादमी का यही संकल्प होना चाहिए कि सारा गांव अले ही लगान जमा करदे में कभी न टूँगा।

मुसे आपके इन बहिन्कार के प्रस्तावों आदि की भी खबर मिल चुकी है जिन पर आप विचार कर रहे हैं। पर मैं आप से यह कहूँगा कि अभी इन बातों की जल्दी न कीजिए। हम सरकार के साथ लड़ने चले हैं, खुद हमारे ही अन्दर जो कमजोर लोग हैं उनसे लड़ने के लिए महीं। इनसे लड़कर भी आप क्या करेंगे? ये तो आपसे भी उरते हैं और सरकार से भी उरते हैं। इसीलिए तो जिन्तयों के ऐसे नाटक उन्हें करने पड़ते हैं। हमें सत्याग्रही का धर्म न छोड़ना चाहिए। वह बड़ा मुश्किल है। कोध के लिए उसमें कहीं स्थान ही नहीं है। यह

## विज्ञवी बारडोछी

खड़ाई श्रायस मे लड़ने के लिए नहीं हैड़ी गई है। निर्माल्य लोगों को पैटों तले शैंदने के लिए हमने यह युद्ध नहीं छेड़ा है। यह मानना भूठ है कि जिसके पास धन है, जीन है, वह बहादुर है। अरे इन पर ती हमें क्या भानी चाहिए ऐसा इनका जीवन है। गरीव, अपद श्रजान लोगों के झंगूडे काट-काट कर तो इन्होंने जमीन इकट्टों की हैं। श्रीर फिर इन्हीं जमीनो पर खुव मुनाफा नेकर किराये पर उठा दिया है। श्रीर इन ऊँचे किराये के अंको को देल-देखकर ही सरकार ने इनके पाप के फल खरूप सारे ताल्लुके पर लगान वढ़ाया है। श्रीर जब श्राप इस लगान-वृद्धि के विगेध में युद्ध छेड़े वैठे हैं तब यही साहुकार लोग फिर आप के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। अगर आपको अपनी शक्ति का पूरा-पूरा भान हो जायगा तो श्रापको किसी प्रकार का दवाव डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब अपने आप सीधे होते चले जावेंगे।

इस घटना से हम संबको एक पाठ सीख लेना चाहिए। 'श्रव से हमें अपने तथा अपने भाइयों के विषय में और भी जागृत रहना चाहिए। इस किस्से को अधिक चूंथने से कोई लाभ नहीं। गंदी चीज को चूंथने से उससे तो उत्तरी ज्यादह बद्वू ही फैलती है। इस लिए समसदार श्रादमी का तो यही काम है कि उसपर मुंही भर मिही

#### नव जीवन

डाल दे और अपने काम से चलदे। ऐसा करने से आगे चल कर लाभ भी हो सकता है। यदि कोई खुरा काम करे और उमके साथहम मलाई करेंगे तो उसका फल अच्छा ही होगा। वह आगे चलकर राह पर आ सकता है। इस लिए खुरे पर मिट्टी डालकर हमे उसे मुला देना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी कुमति हमें उपने उससे पहले मृत्यु की गोद मे हम सो जायें।"

यद्यपि चंदा मांगना शुरू तो नहीं किया था तथापि कुछ मित्रों ने बिना मांग हो सहायता देदी थी। वह सब मिलकर मार्च ११ सन १९२८ तक १२५ ६० हुए थे।

षारडोलीनां यशोगान

प्रभोमंडल बींधी निरस्ते,
अवदृष्टिए देव प्रताप;
जेणे खांडानी धारे खेलतां,
जच्या भारतना जब-जाप;
तपोबनोने तेड्ती रे, गंगा बहे गूजरात,
खेह्रत द्वारां घोरडां रे, पावन तीरथ घाट;
देवदुर्कम दर्श विराट—नभोभंडल •

## विजयी बारहोली

गरजे अपाढी मेहुलो रे, मोर करे टिहूकार, सेहुत, तहारा लोचने रे, बोज करे चमकार,

वरसे जीवन अमृतधार; -- नभोमंबल०

घोळी पायाँ वस कारमां रे, मीरां न मुके माळ; घोळी पीछो एक घूंटडे रे, घूरकन्तो घोर काळ;

खेडु, रेयतना रखवाळ; -- भभीमंडल॰

घरती घेर्नुने कारणे रे, जोगी जा जलद भेल । दोली दस्युदळ टेक्सी रे, ढोली, जढी जट रेख;

एक अडोल व्हारी देक !-नभीसंदल॰

उने सूरज आमळे रे, प्रभा जने पथराय; सपोवळी तहारा तेजनी रे, जयो जयो उचराय;

धेरां चूर्वाडेयां खजवाय, -- नभोमंदल •

आहुति दइ दिलद्रन्यनी रे, मांडया महारुद्र होम; भग्मर हो इतिहासमारे, भडवीर स्रोहन भोम,

व्हारां उवलन्त जीवन जीम-नमोमंटल॰

मेर अविचल गाजतो रे, मेषल मूपळघार; रण मोरचे एम राजतो रे, धन्य हो असदातार !

धन्य युगे युगे अवतार !--नभामंडल •

बेणे खांडानी धारे खेलतां

जप्या भारत ना जय जाप,

नभोमंदरु वींधी दाळतो

भद्र आशिप देव प्रताप;

केशव ह० शेठ

# प्रह्लाद-प्रातिज्ञा

- बारडोली सत्याग्रह के दूसरे महीने का आरंभ वालोड के सेठ हरिकशनलाल और केशवनाथ के मंगल पश्चात्ताव से हुआ। पश्चात्ताप के अन्दर वह पांवक शक्ति है जो बड़े से बड़े पापियों को भी पितृत्र कर देती है। दोनों वैश्यों ने अत्यंत नम्रता पूर्वक गांव के समस्त लोगों के समझ अपनी भूलके लिए समान्याचना की और यह वचन दिया कि वे उनके शेष खातों का लगान अब अश जहीं करेंगे। इस पितृत्र कार्य के बाद उन्होंने स्नेच्छा पूर्वक क्रमशः २०८०१ और ६५१) धर्मार्थ अपण किये जो सत्याग्रह के चन्दे मे जमा कर लिये गये।

. उसी दिन अर्थात् ता० २२ मार्च को वारहोलों में वाल्छुका के करीत्र ५० गुख्य-गुख्य पटेलों की सभा हुई। चौथाई की नोटिसों की मीयार्दे खतम होने पर जिल्तयों का दौर दौरा शुरू होने वाला था। पटेलों को इस समय किस तरह काम करना चाहिए इसी बातका विचार करने के लिए सब एकत्र हुए थे। वे जानते थे कि "वे किसान पहले और पटेल बाद में हैं। अपने ही भाइयों के घर में घुसकर

#### विजयी बारहोटी

जितियों में सरकार की सहायता करना उनका काम नहीं है। वे ऐसा द्युरा काम करने से साफ इन्कार कर सकते हैं। वे सरकार के नौकर भी तो नहीं है। ऐसा कौन पटेल होगा जो केवल सरकार के दिये पटेली के लोभ पर अपना पट भरता हो। यदि पटेल इस समय ताल्लुके का साथ न दे तो वह पटेल ही कैसा ?" इस तरह विचार करने के बाद सबने एक मत ने यही निर्णय किया कि जंदनी के गंदे काम में कोई पटेल सरकार का साथ न है।

तारीख १३ को रायबहादुर भोमभाई नाईक और औ े शिवदासानी फिर रेवेन्यू मेम्बर से मिले । श्रौर उनसे लगान-इद्धि रोकने के लिए उन्होंने प्रार्थना की । तत्र रेवेन्यू मेन्बर ने कुछ गावों को ऊपर के वर्ग से नीचे के अर्थात् कम रेट वाले वर्ग में उतारने का वचन दिया। ( श्रीर श्रागे चलकर ्र२२ गांवों को नीचे के वर्ग में उतार कर इसका उन्होंने पालन भी किया, जिसके फ्लं-खरूप लगान-वृद्धि २१-९७ 'से घटकर २० फी सैकड़ा रह गई। पर असली प्रश्न तो एक तरफ ही रह गया। और वह भी महज शिक्सी लगान ंध्यान में रखकर की गई लगान-वृद्धि । इस गलत सि**दान्त** के चक्कर में आकर मि० ऐएडरसन ने कई गांवों को अनु-चित रीति से ऊपर के वर्ग में चढ़ी दिया था। जिसके कारख धन-पर लगान बहुत बढ़ गया था । श्रीरं जब इसं **श्रतुविक** 

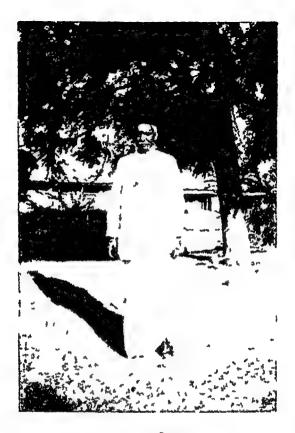

वीर वणिक श्री वीरचंद चेनाजी

विजयी वारडोली १६



हमारा पोस्टमन

विजयी वारडोली २०

# प्रह्लाद-प्रतिज्ञा

खुद्धि पर श्री नरीमन ने बन्बई की कौन्सिल में निन्दा का प्रस्ताव पेश किया तब सरकार के बचाव में मि० ऐएडर-सन ने बड़ी अजीब-अजीब दलीलें पेश की।

पहली दलील तो यह थी कि "चूंकि प्रजाने शराब छोड़ कर के खब बहुत सा धन बचा लिया है, इसलिए उसे आधिक लगान देने में कोई उजू नहीं लेना चाहिए।"

# दूसरी दलील भी सुनिए—

"इस वर्ष से लगान में जो वृद्धि हुई है वह सन् १८३३ के लगान के साथ तुलना करने पर ११७ और १०० के अनुपात में है अर्थात् १०० वर्ष में केवल प्रतिशत १७ लगान बढ़ा है।"

जो केवत इतनी सी बात सुनेंगे वे तो यही कहेंगे कि "श्रोहो, १०० वर्ष में श्रोर वातों मे कितनी महंगी हो गई है श्रोर लगान में तो सिर्फ १७ प्रतिशत युद्धि हुई है। तब तो पहले के शासक अत्याचारी थे श्रोर अंगरेज सरकार बड़ी दयालु है।"

पता नहीं, शायद इसी तरह को दलीलों के मोह में ज्ञाकर कौन्सिल के सभी सरकारी और शायद थोड़े से ग़ैर सरकारी सभ्यों ने भी मि० नरीमन के प्रस्तात के विपक्ष में अपने मत दे दिये और वह गिर गया। जिसपर मि०

# विजयी बारडोली

नरीमन को बड़ा ही श्रकसोस हुआ। पर सरकारी श्रकसरों के श्रंक सच्चे हैं कि नहीं कौन कह सकता है ? जो वह बतावे उसीको इन लोगों को प्रामायय श्रीर विश्वसनीय सममना पड़ता है।

किन्तु यंग इंडिया में मि० ऐएडरसन के कथन में छिपा हुआ रहस्य यों प्रकट किया गया है—

"स्वयं ऐएडरसन के ही कथनानुसार सन् १८३३ में बारडोली में कुल ३०,०० एकड़ जमीन की कारत हो रही थी । आज जितनी जमीन कारत हो रही है उसका रकवा स्वाभग १,३०००० एकड़ हो"।

यह पहले बताया जा चुका है कि यह जमीन की वृद्धि गोचर-भूमि को कारत जमीनो के लगान वाली जमीनो मे शामिल करके हुई है। पहले तो किसानों से गोचर-भूमि पर बिलकुल लगान नहीं लिया जाता था; कारत-जमीन में शामिल होते ही उसपर कारत-जमीन का लगान भी लिया जाने लगा इसलिए किसानों ने उसे भी कारत करना शुरू कर दिया।

मि० ऐराहरसन की उस "१७ प्रतिशत वृद्धि की" पोल खोलते हुए यंग इंडिया में श्री महादेवभाई देसाई आगे लिखते हैं—

# • प्रह्वाद-प्रतिज्ञा

"पहले बारडोली ताब्छुका के सरभण विभाग में काश्तकार को २० बीघे जमीन के पीछे ६ बीघे गोचर-भूमि मुफ्त मिलती थी। श्रशीत् यदि फी बीघा ५) लगान मान लिया जाय तो उसे सन् १८३३ में-

(२०×५ ह०) + (६×०)=१००) हपये २६ बीधे के लिए लगान के देना पड़ते थे।। पर अब तो उसे १७ अतिशत अधिक देना पड़ते हैं वेवल उन बीस बीघों पर ही नहीं गोचर की उन छ. बीधे जमीन पर थी। अर्थात् अब इसे (२०×५.८५ हपये) + (६×५.८५)=१५२.१० हपये लगान के देना पडते हैं। क्या यह १७ प्रतिशत है ?

यह है सरकार-पक्त की सत्यता का नमूना तथापि मि० नरीमन के प्रस्ताव के गिरते ही सरकार ने श्रीर उस के हम्तकों ने सारे संसार में इस बात का हुक्म पीट दिया कि बारडोली के मामले में घारा सभा सरकार के साथ है।

परन्तु बारडोली का सत्यामह कोई वच्चो का खेल योड़े ही था ? वह कोई छुई-मुई का पौधा तो था ही नहीं जो जरा [हाथ लगाते ही सिकुड़ जाता | वारडोली का सत्यामह न किसी बाहरी शक्ति की सहानुभूति के बल पर चल रहा था और न वह सरकार की दुर्वलता को अपनी खुराक सममता था । वह अपनी निजी शक्ति और आंत-रिक सत्य के बल पर चल रहा था । इंग्लैग्ड में वहां के

## विजयी बारदोछी

निवासियों ने मले ही श्रखवारों में इन मूठी खबरों को पढ़कर विश्वास कर किया हो, पर बारडोली के किसानों पर सरकार की जाद नहीं चली।

श्रम तो सारे ताल्छु के में सत्याविह की पावन श्रमिन फैल गई।इसंघानिश्व को प्रसन्न करने के लिए स्थान-स्थान पर बड़ी-वड़ी सभाएँ होने लगीं। सरदार वहमभाई तो मानो सर्व ज्यापक हो गये थे। उन्होने न जाने कितन रहप धारण कर किये थे। जहां देखिए तहां वे तैयार, समा र्याहे सुबह हो या शाम को। लोग उन्हे दिन के दो बजे फड़ी यूप में बुलायें या अंधेरी रातो में ११-१२ वजे वे बरा-चर गांव-गांव जांकर लोगो को श्रयना मंत्र मुनाते । सभात्रों में त्रव उपस्थिति भी काफी होने लग गई। जितन पुरुष द्याते, उतनी ही लियां भी त्राती । फूल, चन्दन और श्रास्तत से वे वल्लंभभाई की पूजा करती। सत्यामह के लिए यथा-शक्ति भेट भी रखतीं श्रीर भक्ति से प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ जावीं । तनतक दूसरी वहनें गाने लग जावीं--

ंसलीरे भाजे से प्रसु जी पंधारिया मारे उग्या छे सीनाना सूर रे,

> वहरमंगाई घेर भाविया । भारा जन्म मरण मटी जायरे, वंश्लभ

# श्रहाद-मतिज्ञा

कह्ये ब्रह्माते नंदमुं सुसरे— बहुभव् वेणे तस्त्रमसीनो स्रोधो स्त्राय रे— भरो हार गुरु संतोतुं ध्यान रे— मुको माया केरो मोह मद रे— मारा अंतर मां एक रस धायरे— मार्स टळ गयु देह अभिमान रे— औई अंतरना मेल मटी जाय रे—, वेना वेद गीता मा गाया गान रे— भाया रंग पतंग जदो उद्दो रे— थाय आनन्द ब्रह्म| स्वरूप रे— अंते अळगा रहेशे राहु कोई रे— पाणी पहेलां बांधोनी नमे पाळरे— इने करवानु नथी रखुं कोई रे— अमने देहीना दुख नथी दमतां रे—

इस भक्ति के अद्भुत, प्रवाह को देखकर वर्त्तभूभाई को गद-गद हो जाते। वे कहने—"बहनो, मुक्त पर ऐसा अन्याय न करो। आपकी इस प्जा से तो मुक्ते बड़ा मंकोच होता है। इस भक्ति के सागर मे मेरा तो दम घुट रहा है। मै इसके योग्य नहीं इस पूजा के योग्य इम समय यदि हमारे बीच कोई है, तो वे पू० महात्माजो हैं। मैं तो आपका भाई हूँ। और आपका आशीर्वाद-लेने के लिए आता हूँ।" साम्राज्य-सत्ता की नाक नीची- भुकाने वाला

## विजयी बारहोसी

जीर इन भोला-भाली बहनों के भक्ति रस में डूब गया !

पर भावुकता एक बात है और व्यवहार दूसरी बात बारहोली की कियों में व्यावहारिक पवित्रता और बहादुरी किस हद तक विकसित हो गईथी इसके भी दो चार उदा-हरण सुनिए—

वालोड के तीन वैश्य फुंटुम्ब वेडक्री मे रहते हैं। सर-कार के वफादार पटेल इनायतुल्लाखां इनके यहां डाका (जब्ती) डालने के लिए पहुँचे। इन तीनों फ़ुटुम्बो के मकान वेडळी में पास-पास ही हैं। इनमें से एक मकान पर एक लड़का खड़ा था। दूर से वफादार पटेलो के दर्शन होते ही वह समक गया। दौड़ा, और दोनों मकानों को उसने वाले लगा दिये । पर एक मकान वैसे ही।रह गया । इस लिए जब्तीदार उसी मकान की छोर बढ़े। मकान गुलाबदास भाई का था। 'उनकी पतोहू अन्दर अकेली रसोई कर रही थी। पटेल और पटवारी मकान के बाहर बैठ गये। तत्र तंक आश्रम से चुनी भाई तथा कितने ही रानी परज किसान भी आ गयें। घटना की खनर वालोड के मुखिया श्री केश बभाई को भी पहुँ वा दी थी। शीष्र ही वे भी आ पहुँचे।

केशवभाई ने सबसे पहले रानीपरज के लोगों को अपने-अपने घर मेज दिया और उस बहन के समाचार

# प्रह्लाद-प्रतिज्ञा

लोने की इच्छा से भीतर गये। उन्हें शक था कि इतनो चड़ी भीड़ को देखकर वे जरूर हर गई होंगी।

"क्यों बंहन, घवड़ाई तो नहीं ?" "इस में कीन घघड़ाने की बात है ?"

छमकी हिन्मत को देखकर श्री केशवभाई को पड़ा जानन्द हुआ। छन्होंने कहा "तो आप रसोई करके शांति पूर्वक मोजन करलें और सामान को इसी तरह छोड़कर किसी पड़ोसी के यहां बैठें।" छस बहन ने यही किया। सब केशवभाई ने पटेज पटवारी से कहा—

"हां, श्रव पथारिए पटेल साहब, मकान खुला पड़ा है। जो चाहे उठालें, वह देखिए वहां कपास भी है।" यों कहकर वे भी वहां से हट गये। पटेल श्रीर पटबारी स्ने मकान के सामने खड़े-खड़े एक दूसरे का मुँह ताकते रह गये। श्राखिर खुद भी निराश हो बिना कुछ लिये वहां से उठकर चले गये।

यह नाटक सरकार के लिए भले ही निष्फल हो, पर जनता की सफलता का तो यह प्रत्यच्च चिन्ह था । वैश्व जाति की एक युवती बहन घर में अकेली हो, उसके यहां इस तरह इकेत आवें और वह विना घवड़ाये शांति-पूर्वक अपना काम करती रहे, यह कितनी भारी बात है ? फिर इतनी दरिद्र, दबी हुई रानीपरज में से सरकार को एक

## विजयी बस्टोको

पंच का भी न मिलना चरखे की कितनी भारी विजय कहा चिन्ह है १ कार्य कर

किन्तु यह चाल बहुत दिन तक न ज़ली। भीरे-भीरे स्वयं-सेवकों का संगठन अधिकाधिक अच्छा होने लगा। शोध हो प्रत्येक गांव के चारों तरफ सख्त पहरे बैठा दिये गवे और पहरेदार स्वयं-सेवकों को बिगुल, शंख तथा नकारे दे दिये गये। अब तो तलाटी या पटेल को दूर से देखते ही शंख या विगुल बजा कर लोगों को सावधान कर दिया जाता। संकेत होते ही, प्रत्येक दर्वाजे पर ताले पड़ जाते। और वेचारे पटेल-पटवारी अपना सा मुँह केकर चले जाते। बेबारे जन्ती आफीसर या पटेल-पटवारी जहां- ज्ञाते तहां उनको देखते ही नगारे बजा दिये जाते। शंख फूँक दिये जाते या विगुल की आवाज से गांव और जंगल को भी गर्जा दिया जाता।

पड़ोसी ताल्छकों में बारहोली के प्रति दिन-व-दिन सहात्त्रभूति वढ़ने लगी। बलसाइ आण्ड्र, नवसारी पल-सांगा आदि की जनता ने वढ़ी-बड़ी सभाये करके वारहोली का साथ देने तथा सरकार से जुल्म के कामों में असहयोग करने के प्रसाव मंजूर किये। यशपि चन्दे के लिए अभी तक भी मांग तो नहीं की गई थी, फिर भी वे खेच्छा से जनता इकड़ा करके भेजने लगे।

# प्रह्लाद्-प्रतिशा

ं कडोद एक ऐसा गांव था जो इस सत्याप्रह में सब से देरी से शामिल हुआ। वहां के लोग अधिक शिचित थे इसी का यह फल था। सत्यायह शुरू हुए इतने दिन हो जाने पर भी यहां के कुछ निवासियों को लगान श्रदा करते हुए कोई लजा नहीं आई। बिक जो उनसे कहने जाते उन्हें भी वे लगान जमा करा देने की नेक (1) सलाह देते की श्रष्टमन्दी करते। यह विपरीतता देखकर श्रास-पास के गांवो मे यड़ा असन्तोष फैल गया।श्री मोहनलाल पंड्या लोगो को समस्ताने के लिए गये। पर रोषकी मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि उनके जाने का कोई विशेष परिणाम न हुआ। हां, लोगों ने उनका भाषण तो शांति-पूर्वक सुन लिया पर उन देशाइयो के विद्कार ध्यौर निन्दा का प्रस्ताव वो मंजूर कर ही लिया था।

बहिष्कार का इतना प्रचार होते देख पू० महात्माजी को उसके उपयोग की शर्ते प्रकट कर देनी पड़ी । क्योंकि जो कमजोर है वह अपनी दुर्वलता समाज में भी फ़ैलावा है। इसलिए उसके तथा समाज के हित के लिए उसे कुछ समय अलग रखना तो आवश्यक है, पर उसके साथ अन्याय न होने पावे इस बात की भी सावधानी रखना जरूरी है। अन्यथा जालिम में और सत्याप्रही लोगों के समुदाय के

156

#### विजयी घारडोली

बीच कोई त्रन्तर न रह जाय। महात्माजी ता० १८ मार्चे के 'नवजीवन' में लिखने हैं—

"सुना है, जो लोग सरकारी लगान श्रदा करने पर
तैयार हो जाते हैं उन के लिए बारडोली के 'सत्याग्रही बहिकार के शास्त्र का उपयोग करने लग जाते हैं बहिक्कार
का शक्ष निःसन्देह ऐसा तो है जिसका तत्काल श्रमर हो
जाता है। सत्याग्रही उनका उपयोग भी कर सकते हैं, पर
श्रपनी मर्यादा में रह कर । बहिक्कार दो तरह का हो
सकता है हिंसक और श्रहिंसक भी। सत्याग्रहो तो श्रहिंसक
बहिक्कार का ही प्रयोग कर सकता है। इस समय तो मैं
इन दोनों तरह के बहिक्कारों के केवल दृष्टान्त हो दे देना
चाहता हूँ।"

"किसी से सेवा न लेना श्रहिंसक बहिन्कार है। सेवा न करना हिंसक बहिन्कार है। वहिन्कृत के मकान पर भोजन करने के लिए न जाना; विवाहादि प्रसंग पर उसके यहां न जाना, उसके साथ व्यापार न करना उससे किसी प्रकार की सहायता न लेना यह सब श्रहिंसक त्याग है।

पर यदि बहिष्कृत बीमार हो तो उसकी सेवा शुश्रूषा न करना उसके यहां डॉक्टर को जाने न देना, वह यदि मर जाय तो शव की अन्त्येष्टि किया में सहायता न करना . कूए, मंदिर, आदि के उपयोग से उसे बंचित कर देना

# श्रहाद-प्रतिज्ञा '

हिंसक वहिष्कार है। गहरा विचार करने पर माछ्म होगा कि श्राहेंसक वहिष्कार श्राधिक काल तक निम सकता है। उसे तोड़ने में वाहर की शिक काम नहीं दे सकती। हिंसक बहिष्कार वहुत दिन तक नहीं चल सकता और उसे तोड़ कर गिराने में वाहरी शिक्त का काफी उपयोग किया जा सबता है। हिंसक वहिष्कार श्रागे चलकर युद्ध के लिए हानिकर ही सावित होता है। इसके उदाहरण श्रासहयोग के युग में से कई दिये जा सकते हैं। परन्तु इस समय तो मैंने जो भेद दिखाये वही वारडोजी के सत्यामही श्रीर सेवकों के लिए काफी है।"

खब जिन्तयों की नोटिसें ( पीले पतंग ) चिपकायी जाने लगी। पर उनकी परवा कीन करता था! एक पैसा भी हाथ नहीं खाता था। बारडोली में एक दिन तो अधिकारियों ने ढेडो को पंच बनाया। पर वहां क्या खाना-जाना था? जन्ती-अफसरों का खाना, शंख नकारों को बजाना और मकानों पर एकाएक ताले लग जाना एक मामूली सी वात हो गई। लोग इस कवायद के इतने खादी हो गये कि जब धीरे-धीरे खालसा की नोटिसों की खफ-वाहे सुनाई देने लगीं तब उन्हें जरा कहीं खानन्द मालूम होने लगा। बारहोली का खून सदियों से ठएडा हो गया था। सत्यामह छिड़ते ही वह गरम हो गया। सशस्त्र युद्ध

# विजयी बार्डोडी

न होने पर भी अपनी बीरता दिखाने के लिए उसके पुत्रों की आत्मायें आतुर होने लगीं। इसीलिए जब मोता के किसानों ने सुना कि अब जमीनें खालसा होने की बारी आई है, तो वे प्रसन्न हो गये। उन्होंने सब मिलकर ता० १७ मार्च को यह प्रस्ताव किया कि "जिसकी जमीन खालसा होगी उसमे हम सब गांव भर के लोग हल डालते जावेंगे देखें किस की ताकत है हमें रोकने की ?

वा० २० मार्च को बाजीपुरा में एक सभा के बाद स्थादल। छावनी के सेनापित श्री फुलचन्द भाई शाह ने बहनों की मनोवृत्ति जांचने के हेतु से एक बहन से कहा, "खालसा की नोटिसें आ रही हैं"

"आने दो न कौन हरता है ?"

"मर्द कहीं ढर कर लगान खदा कर देंगे तव १"

"कैसे अदा करेंगे ? उन्हें पकड़ कर भी के बराम है. मैं नहीं बन्द कर देंगी ?"

"कोरी वार्ते! जमीन हाथ से चली जायगी। दूसरे को वेच दी जायँगी और खेत में कदम रक्खोगी तो कैद कर ली जाओगी। जानती हो।"

"भले ही चली जायँ। हम तो श्रपने खेत को ही जो-वेगी। फिर देख लेगी हमे कौन जेल मे छे जाता है।" कहां तो पहले जनता खुफिया पुलिस के मारे तंग थी

श्रीर कहां श्रव वारडोलो में सरकारी श्रकसर सत्यायही स्वयं-सेवकों की कड़ी देख-भाल के मारे परेशान हो गये। कलेक्टर, तहसीलदार, पटेल, तलाटी जहां जाते चनके पहुँचने के पहले इनके अशुभ आगमन की खबर गांव को मिल जाती । वेचारों से कोई वात तक नहीं करता । उन्हें तो श्रपने वंगलों पर भी चैन न थी। सत्याप्रही खर्य-सेवक मोटरो साइकलो श्रीर घांड़ों पर दौड़तेही रहते। श्रसिस्टेएट कलेक्टर ने मदी स्टेशन को सार्वजनिक स्थान सममकर श्रपना छड्डा इंजनेरो वंगले में जमाया तो इधर खयं-सेवकों ने सामने के खेत में एक कुटिया खड़ी कर दी, श्रीर उसकी हलचलों के समाचार उचित स्थानों पर साइकल श्रीर घोडों पर वैठ कर पहुँचाने लगे। ता० २२ को श्रोर गांव में कोई अधिकारी चुपके-चुपके आ रहे थे कि ख्वयं-सेवको ने एकाएक नक्षारा बजा दिया।वे वारे शर्निन्दा होकर "श्रवाउट्टर्न" करके लौट गये।

पर अब तो "दुवला लोग भी सरकार के हुक्म की अद्गली करने लग गये। एक दिन तलाटी ने अपने 'वरत-निया' से कहा "जा, ये कागज फलां-फ नां लोगों को दे आ।" वह चला पर जब उसे माळ्म हुआ कि ये तो नोटिसें हैं, तब वह लौट आया और नोटिसों को लौटा कर वोला ये काम सुम से न होगा।

# विजयी बाखोली

हिन्दी कलेक्टर की एक दुवला से यों बातचीत बुई कि "क्योंरे लगान क्यों नहीं जमा करता ?" "लगान कम कर दो तब अदा करेंगे।" "अरे तुमपर तो बहुत कम लगान बढ़ा है।"

"बहुत कम सही, पर लावें कहां से ? तीस सेर पानी में तीन सेर आटा डालकर तो हम रबड़ी बनाते हैं उसमे से भी आघा सेर आटा आप जीन लेना चाहते हैं।"

"भई यह तो इन्साफ से बढाया गया है । देख न धारा-सभा में भी वह मंजूर हो गया । इसीलिए अब स्नगान नहीं आया तो जमोन खालसा होगी।"

"अरे साहब,"

फूछ मां फूछ कपास का भीर फूज कायका ? राजा मां राजा मेघराजा और राजा कायका।

"मानी **१**"

"मानी ये हुए कि खालसा तो अकेला सेघराज कर सकता है और कोई हमारो जमीने खालसा करने की वाकत नहीं रखता।"

जब गरीबो में दाल गलने के कोई लक्षण न दिखेतक अमीरों की परीक्षा लेने के लिए जनाब अल्मोला (डिस्ट्रि-क्ट डिप्टी कलेक्टर) साहब ने निश्चय किया। चौथाई-

# प्रह्लाद-प्रतिज्ञा

श्रीर जन्ती के नाटक निष्फत्त हुए तव उन्होंने सचमुच श्रापना ब्रह्माका छोड़ा।

तारीख २६ मार्च सन् १९२८ को वे सुनह बाजीपुरा पहुँचे। श्रौर श्रपने हाथ से उन्होंने छेठ वोरचन्द चेनाजी के दरवाजे पर खालसा को नोटिस चिपका दी। उसी दिन बालोड के सात श्रन्य वैश्यो को भी इसी तरह की नोटिसें दी गई जिनका श्राशय यह था—

"तारीख १२ से पहले पहल अपनी जमीन का पूरा लगान जो कि तुमने अभी तक अदा नहीं किया है मय बौधाई के अदा न करोगे तो कलेक्टर तुम्हारी जमीन सर कार में जमा कर लेंगे।

ये हैं वालोड के उन भाग्यशाली वैश्यो के शुंभ नाम— शाहवे लाभाई मागकेचन्द; शाह भूखणदास मागकेलाल; शाह गुलाबदास भाईनात; शाह ढाल्याभाई रामदास; सोनी प्राणजीवन नरमेराम; शाह दामोदर हरिभाई; शाह खुकीलाल मागकेलाल।

कहना न होगा कि वालोड के इन भाइयों पर इन नोटिसों का कोई।श्रसर नहीं हुआ। सारे ताल्छिके में इन दिनों कुछ मन्दता छा गई थी। वालोड के तेह तीलदार ने इन नोटिसों-द्वारा किर सारे वायु-मण्डल को उत्साह श्रीन

#### विजयी वारहोळी

चैतन्य से भर दिया। बाजीपुरा के सेठ वीरचंदजी ने नीचे लिखा तेजस्वी पत्र तहसीलदार को भेजा—

"वालोड पेटा के

म० महालकारी साहब,

में, वीरचद चेताजी बाजीपुरा वाला, आपसे यह निवे-दन करना चाहता हूँ कि मेरे रहने के मकान पर आज मुमे एक नोटिस चिपका हुआ मिला उसपर आपके जैसे हस्ताचर थे। उसमें लिखा है कि "ता० १२ अप्रेल १९२८ के अन्दर वालोड की मेरी जमीन का लगान मय चौथाई के रू० १६०-१५-४ यदि अदा न कर दिया जायगा तो उस जमीन को सरकार में खालसा कर देने का कलेक्टर ने निश्चय किया है।

"ऐसी नोटिस देने के लिए सारे महाल में आपने मुक्ती को चुना इससे यह मानने के लिए मेरे पास कारण है कि आपने सुमें सारे महाल में सबसे अधिक कच्चे दिल का समक रक्खा है।

"मुफे पता नहीं कि मेरे विषय में यह ख्याल बना लेने के लिए मैंने आपको क्या कारण दिया है ? तथापि मुफे आपसे यह कह देना चाहिए कि भले ही सारा ताल्छुका खालसा हो जाय सरकार ने अन्याय-पूर्वक जो लगान बदाया है उसकी जब तक फिर वह न्यायपूर्वक जांच क



बारडोली की एक सभा

विजयी वारडोली २१



सन्वधान ।



। सूचना मिलते ही गाँव निर्जन से हो जाते

विजयी बारडांली २४

# प्रह्लाद-प्रतिज्ञा

फर्ता, तत्र तक तालु हे में कोई लगान नहीं श्रदा करेगा। श्रीर न हो करूंगा।

"अगर आप सरकार के सच्चे वकादार नौकर हैं, तो आपका यह धर्म है कि आप सरकार को ताल्छ के की सबी हालत बतावें और प्रजा के साथ जो अन्याय हुआ है, उसे दूर करने में प्रजा की सहायता करें। आपने जो वितने की वर्षों से इस ता छि का नमक खाया है उसे अदा करने का समय आया है। में आपसे नम्रता पूर्वक विनन्ती करता हूँ कि अपनी नौकरी के अन्तिम दिनों में प्रजा को यह जो कष्ट देने का समय आया है, इसमें से आपको किसी तरह अपनी मुक्ति कर लेनी चाहिए।

श्रार इस श्राखिरी समय खातेदारों की जमीन खाल-सा करने की सत्ता श्रापको दी गई हो, श्रीर तदनुसार यदि श्रापने उस नोटिस पर दस्तखत करके मेरे दरवाजे पर चिपकायी हो, श्रीर यदि श्रव फिसानो की जमीने खालसा करने का काम श्रापके जिम्मे किया जा रहा हो, तो श्रव श्रापकी शोभा इसीमें है कि श्राप ऐसी नौकरी से श्रपनी जान बचा लें। श्रापकी नौकरी के गिन्तो के दिन दचे हैं। इतनी तो श्रापकी शुद्दी भी बाकी होगी। इस लिए चतौर एक हितैपी के मैं श्रापको यही सलाह देता हूँ कि श्रापके तालुके के लोगों को श्राप ही के दस्तखत की नोटिसं

## विजयी बारहोली

मिलें, इसकी अपेना तो आप नौकरी से मुक्त हो जायँ इसी में आपकी अब रूजत है।

बाजीपुरा तं ॰ २६ अप्रैल } आपका सेवक १९२८ } शाह वी एवंद चे नानी

वालोड में जिन भाइयों को नोटिसें मिली थीं, उनमें एक विधवा वहन की जमीन थी। वे शाह चुन्नोलालजी की चान्नी होती थी और उनकी जमीनो की देखभाल चुन्नी-लाल जो ही करते थे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी चान्नी इस हानि को बरदाश्त कर सकेंगी या नहीं। इसलिए जब चान्नी की सलाह लेने के लिए वे गये तब गंगा-खरूप इच्छा वहन को अपने भतीजे की आवाज में कुछ कायरता आख्म हुई। इच्छा बहन ने भाई चुन्नोलालजी से कहा—

"खालसा नोटिस आई है तो आई है। प्रतिज्ञा का भंग कहीं हो सकता है? हम लगान कदापि अदा नहीं करेंगे। जमीन चली जायगी तो किसी तरह पेट भर लेंगे। पर नाक चली जायगी तो सारी जिन्दगी मिटी में मिल जायगी। तुम तो मद हो। तुन्हें इस बात का इतना विचार करने की जरूरत ही क्या? अगर चिन्ता हो तो मुमे होनी चाहिए। मुम विधवा की जमीन अगर खालसा हो जायगी और में निराधार- हो जाऊँगी, तो गांधीजी का चर्ला कहां चला गया है? उनके आअम मे चली जाऊँगी और चरखा चला-

# श्रहाद-प्रतिशा

कर अपना पेट भर लूँगों। और अगर सरकार मु में जेल में कैद कर देगों तो भी मुमें वहां क्या कष्ट हैं ? वहां चक्की पीसते मुमें लाज थोड़े ही आवेगी ?"

भतोजा श्रपनी चाची का मुँह ताकता ही रह गया। दूसरे दिन सातो भाइयो ने श्री वहमभाई को इस श्राशय का एक पत्र लिख दिया कि श्राप निश्चिन्त रहें, हम प्रतिज्ञा पर श्रदल हैं। सरकार की यह बाजी भी विगड़ेगी।

उसी दिन श्री मोहनलाल पंड्या तथा करयाणजो भाई इन वीर भाइयों को बधाई देने के लिए वालोड पहुँचे। पंड्याजी ने कहा—"सरकार के पास तीन श्रख हैं। उनमें से जन्ती को वह आजमा चुकी है, श्रव उसने खालसा श्रख को निकाला है। हम एक सप्ताह के श्रन्दर देखेगे कि यह श्रख भी न्यर्थ सिद्ध होगा। फिर रह जायगा सिर्फ जेल-श्रख। पर उससे भी सरकार को कोई लाभ न होगा। जब तक हम उससे डरते रहेगे, तभी तक वह हमें कुछ भयभीत कर सकता है।

"मुफ्ते अपने जिले में सरकार के इन तीनों अक्षों का अनुभव प्राप्त हो चुका है। उससे मेरी हानि तो तिल भर भी नहीं हुई, उलटे मेरी योग्यता से कहीं अधिक मेरी प्रतिष्ठा बढ़ गई। आज हम यही देखने के लिए आये हैं कि आपकी खालसा जमीनों को कोई उठाकर कहीं ले

#### विजयी वारहोली

गया है, या वे जहाँ की वहां पड़ी हुई हैं ? खालसा के हुक्स की कीयत उस कागज की अपेचा अधिक नहीं, जिस पर वह लिखी गई है। कीयत और महत्व तो उसी हुक्म का होता है, जिसपर अमल करने की शक्ति हुक्म करने वाले में हो।" इसी बात को एक रुष्टान्त द्वारा सममाते हुए पंड्याजी ने उस प्रसंग का वर्णन किया, जिसके कारण उनका नाम "हुँगळी (प्याज) चोर" पड़ गया था। वे बोले—

"खेड़ा जिले के भीतर ताल्छुका में भूलाभाई नामक एक पटेल थे। जब खेड़ा में सत्याग्रह छिड़ा, तो वहाँ भी इसी तरह लगान छदा करना बन्द कर दिया गया था। भूला भाई ने भी छपने खाते का लगान नहीं जमा कराया। इस पर सरकार ने हुक्म जारी किया कि तुम्हारी जमीन खाल-सा की गई है। श्रीर उस पर जो प्याज की फसल खड़ी है, उसे भी सरकार ने जब्त कर लिया है। उसमें से खगर प्याज काटोगे, तो सरकार के गुनहगार होगे। मैने सोचा यह खालसा पद्धति तो अजीव है भाई। जमीन मेरी, उस पर मैंने मिहनत की, फसल बोई, उसे सीचा श्रीर यदि उस फसल को मैं कादं, तो मैं सरकार का चोर। यह कै मा न्याय है। मैंने बहुत साचा, पर यह बात किसी तरह मेरी समक्ष मे नहीं आई। जो सरकार तो रूपये के लिए

# महाद-प्रतिज्ञा

दस हजार की जमीन खालसा करती है, वह नादिरशाह या चंगेजखान से किसी तरह कम नहीं है। मूला पटेल ने मुक्त से पूछा। "क्या करें.?" मैंने कहा और क्या करें, चलो छुदाली कंधे पर लेकर चलें और प्याज खोद लावें।

मामलत दार वहां घूम रहा था। मैंने उससे पूछा कहिए जनाव जिस वक्त हुक्स पर अपने द्रतखत किये। उस वक्त इस बात का भी विचार आपने कर लिया था न कि इस पर अमल भी हो सकेगा या नहीं ? खैर मैं आगे बढ़ा श्रीर सबसे पहले मैंने खेत में प्याज खोदना शुरू किया; मेरे साथ दूसरे सौ आदमी भी थे। प्याज खोदकर हम घर पर ले गये और बेच-बूचकर कीमत हजम कर गये। सरकार को इसकी खबर भी कर दी। सरकार ने कहा आपने चोरी की है। २० दिनकी हमें सजा सुनाई गई, पर इससे मेरा तो कुछ भी नहीं विगड़ा। जहां सरकारी कागज़ों में सुर्खी से खालसा लिखा था उसे काटकर सरकार को लिखना पड़ा, मालिक के नाम पर, मैंने पूछा अरे भाई यह सव नाटक करके आखिर आपने क्या कमाया ?, तब. वेचारों ने जवाब दिया 'सरकार के सब काम इसी तरह के होते हैं।'

मतलव यह कि आर्मी जबतक खुद हरता रहता है, वभीतक उसे ये पीले पर्तग (खालसा की नोटिसं) देखकर

## विजयी बारहोछी

हर लगता है। इम कहीं तमाम कानूनों का पालन करने के लिए बंधे हुए नहीं हैं। नीति-युक्त कानूनों का पालन करना जिस तरह हमारा धर्म है; उसी तरह अनीति मय कानूनों का भंग करना भी हमारा परम धर्म है। अंगरेजों के रहने से हमारा कोई भारी लाभ नहीं है और न उनके चले जाने से हमारा सर्वनाश ही होने वाला है। फिर उन्हें यहाँ रखने के लिए अनीति युक्त कानूनों को सर मुकाकर हम स्थानी आत्मा की क्यो गिरावें ?"

अन्त में पण्ड्या जी ने उन भाइयो को बधाई दी जिन्हें खालसा नोटिस मिले थे। और खासकर गंगा-खरूप इच्छा बहन को उन्होंने और भी बधाई दी। उन्होंने कहा—"ऐसे कितने ही रत्न ढके हुए रह जाते हैं। हमें सरकार को सचमुच धन्यवाद देना चाहिए, जो ऐसे रहनो को ढूंढ-ढूँढ कर हमे अपित करती है।"

तां० १ अप्रैल १९२८ के नवजीवन में इन सत्यामही
भाइयों को ध्यान में रखकर पू० महात्माजी ने लिखा
था "१६०) के लागत के लिए हजारों रुपये की जमीन की
खालसा कर लेने का नाम है नादिरशाही । इस राजनीति
में चांटे के जबाब में चांटा नहीं, फांसी होती है। एक
रुपये के लिए एक हजार छोनने वाले को हम जालिम कहते
हैं—उसे दशकंधर रावण कह सकते हैं।"

# प्रहाद-प्रतिज्ञा

"वह्नभभाई ने एक वार नहीं, अनेक बार चेता-चेता कर कहा है कि सरकार ने जमीन खालसा करने तथा जेल में भेजने के अधिकार क नृत की सहायता से ले रक्खें हैं। और इन अधिकारों का उपयोग करने में वह जरा भी आगा-पीछा नहीं करेगी। उसने यह अनेक बार सिद्ध करके दिखा दिया है। इनिलए खालसा को नोटिस से आप या और लोग डरें नहीं, हिन्मत न हारें। वे विश्वाख श्वसों कि खालसा जमीन सरकार को हजम न होगी—न नीलाम में खरीदने वाला कोई देशद्रोही उसे हजम कर सबेगा। इस तरह छूटी हुई जमीन कड़चे पारे के समान है। वह सो शरीर में से फूट-फूट कर निकले बिना न रहेगी।"

"अपनी आवर और टेक से जमीन वड़कर नहीं। ऐसे असंख्य आदमी इन देश में हैं, जिनकों कोई जमीन नहीं। कितने ही जमीन वालों की जमीने पिछली बाढ़ के समय बाल में दन गई हैं। गुजरानियों ने जिस तरह हैं वी आपित को धीरज और वीरता-पूर्वक सहा, उसी तरह ने इस सुलतानी मुसीबत को भी सहलें, और अपनी प्रतिज्ञा पर इटे रहें।"

सेठ वीरचंद की भांति वानोड के उन सात भाइयों ने भी मामलतदार को एक पत्र भेजकर अपने तेजस्वी निश्चय की सूचना देवो।

## षिजयो बारढोडी

ः 'इन 'वीर भाइयो के त्याग ने सारे ताल्लुके की भावु-कता को जगा दिया। पड़ोसी भी उससे श्रष्ट्रते न रहें। वा० १ अप्रेल १९२८ को मांडवी वाल्लुका की एक विराध सभा मांडवी में वारडोलों के वीर सत्याप्रहियों के प्रिति सहातुभूति प्रकट करने के लिए हुई। श्रयतम मांडवी सर-कारी अधिकारियों का आश्रय-स्थान था। वहां से ठहरकर वे जन्ती वगैरा के लिए बारडोली में चले श्राया करते। पर इस अतिम बलिदान ने मांडवी की तंत्री के तार भी छेड़ दिये। सभा में कोई ६००० की उपस्थिति होगी। इतना जक समाज इन देहातों में शायद ही कभी इकट्ठा हुआ हो। डॉ० चन्द्रलाल तथा श्री फूलचन्द भाई का भजन-मंडल श्रा पहुँचा श्रीर उसने गर्जना शुक्त किया—

असे पाडोशीनो धर्म पाळ्युं रे
वारढोडी नी वागी हाक—असे॰
युद्ध सरकार सामे आदर्थुं रे
नारडोडी साचवरो गाक—असे॰
नहि देशुँ सहाय सरकार ने रे
मंडे डोकोने आपे धार्क—असे॰
सालसा नी जमीन नहीं राखशुँ रे
मंडवीनी दानत छे पाऊ—असे०

सभां में वहभंभाई को भी खास तौर से निमन्त्रित

सहातुभूति प्रकट कर रहे हैं यह अच्छा है। इस समय तो में आपने कुछ भी नहीं मांगता। मैं तो चाहता हूँ कि छाप अभी देखते रहिए। वारडोली के युद्ध का अध्ययन की जिए। और खुद भी ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए।

इसके बाद बारडोली के साथ सहातुभूति और सहा-यता करने का तथा हर प्रकार के जुल्म में सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव स्त्रीष्ठत करने के बाद सभा विस्रतित हुई।

मांडवी से निकल कर रास्ते पर के गांबों में होते हुए
सरदार वहनभाई नानीफगेद आये। यहां की जनता ने
उनका जो खागत किया वह अप्रतिम था। सारी जनता
अपनी अद्भुत शक्तियों को जगाकर उस ऐसे अपूर्व प्रवाह
में बहा देने वाले सरदार को छतार्थ भाव से देख रही थी।
सभा में पहुँचते ही बहनों ने फूल, चन्दन आदि से सरदार
साहब की पूजा की और भजन गाये। पूजा करते करते
एक बहन वहनभाई के चरणों मे एक कागज छोड़ गई।
वहाभभाई ने! उसे उठाकर देखा और वे चिकत हो गये।
वह एक चिट्ठी थी—

"वूज्य श्री वह्नमभाई साहव,

यह सत्यामह तो लगान के विरोध में छेड़ा गया है।

#### विजयी बारडोछी

पर इसमे हमारा न्यक्तिगत लाभ भी वहुत हो रहा है। इस युद्ध के कारण मेरे पित श्री कुँवरजी दुर्लभ को श्रापने जो उपदेश दिया है, उसके लिए मैं श्रापकी श्राजन्म ऋणी रहूँगी। यदि सरकार इस लड़ाई में हमारी जमीन या माल जब्त या खालमा भी कर ले, तो हम ढरने वाली नहीं हैं। श्राप वह उन्हें (पित को) जेल में भी भेज दे तो हम उन्हें खुशी-खुशी विद्यं देंगी। परमात्मा से मेरी नम्र प्रार्थना है कि वे श्रापको इस युद्ध में विजय प्रदान।करे।

नानी फरोद १–४–२८

छा. सी. मोती बाई

नानी फरोद में सरदार वहमभाई का जो भाषण हुआ वह भी बड़ा भाव-पर्ण या उन्होंने कहा—

"यह सारा युद्ध किसान की प्रतिष्ठा स्थापित करने श्रीर उसका तेन बढ़ाने के लिए लड़ा जा रहा है। श्रापने देख लिया कि जन्तियों का हथियार कैसा थॉठा सामित हुआ। और आप देखेंगे कि खालसा का हथियार भी ऐसा ही पोजा है। अरे, फिसको मजाज है, जो यहां आकर हमारी जमान जोत सके ? हमने कहीं चोरी तो की नहीं, न ढाका डाला है। हम तो अपनी इञ्जत के लिए लड़ रहे हैं। कहीं तोप बन्दूक भी हमारे हाथों में नहीं हैं। इस तो रामजी का नाम लेकर आपनी टेक पर अब गये हैं।

## प्रह्वाद-अविज्ञा

च्याप देखेंगे कि इसके सामने सरकार का आसन हिल जायगा। उसकी तोप घन्दूकों का बार तो राइसीं पर ही काम दे सकता हैं। इसारे सामने वो उन 'वोपों के मुँह में से फून की गेंदे ही निकलेंगी। अब वारबोली के किसानो का हर भाग गया है। सुमे निश्चय है कि श्रव श्राप श्रटल रहेंगे। अठारहों वर्ण पूरा एका कर लो। बनियों के नाम खालसा की नोटिमें निकाल कर सरकार हमारे बीच भेद पैदा करना चाहती है। इम युद्ध में जो चनिये हमारे साथ लड़ रहेहें उनकी जमीन हमारे लिए गोमांस के समान है। कोई उसे न ले। हम माता का दूध आठ महीने पीते हैं। धरवी माता की बरसों से हम चूमते आ रहे हैं। अक एक दो वर्ष उसे श्राराम दं। तत्र सरकार की ऋकल ठिकाने खावेगी । तुम्हारी वहादुरी के कारण खाज वनियों में भी वीरचन्द चेनाजी जैसे रल दिखाई देने लगे हैं। अब एक बार सिका जमा कि जमा । फिर वे किसासे नहीं सरेंगे।

श्राप तो किसान के बच्चे हैं। किसान का बचा कभी मुहताज नहीं होना। यह किसी की गालियां नहीं यावेगा, न किसी के सामने हाथ फैलाता है। यह जमाना किसान का श्रीर उसके दोस्त श्रीर साथी मजूर का है, जो उसके साथ में खेत में काम करके खरे एसीने की कमाई खाता है। श्रीर सब लोगों के दिन बीत गये।

#### विजयी- बारहोछी

इसिलए अब आप किसी से न डरें। अपनी आवरू के लिए बराबर लिए '। किसान के पीछे तो सारा संसार है। सारे देश की आंखें आप पर लगी हुई हैं। अरे यहां 'कौन अमर होकर आया है। एक दिन सब को मरना है। पर आप अपनी इन्जत के लिए, गुजरात के किसानों के लिए, खौर यदि जरूरत हो तो सारे देश के किसानों के लिए भी, खड़ना पड़े तो लड़ के दिखा दो और देश के लिए अपने आप को मिटा कर संसार में अमर कीर्त फैला दो।"

इसके बाद सरदार साहव ने सौ० मोतीबहन की वह चिट्ठी पढ़कर सब को छुनाई। उसे छुनते ही सभा मे बैठे-हुए की पुरुषों की जो अवस्था हो गई, उसका वर्णन करना असंभव है। भावावेश के कारण सबों की आँखों से आंसू बहने लग गये।

कंस जिस तरह बाल-कृत्या को मारने की जितनी कोशिशें करता गया सब विफल होती गई उसी तरह बार-खोली के शूर किसानो को कुचलने के लिए सरकार ने जितनी भो कोशिशें की वे केवल निष्फल ही नहीं हुई, उत्तरे उनके कारण किसानो की शक्ति और तेज में वृद्धि ही हुई। यह देखकर महाबलेखर के पर्वत पर बड़ी वेचैनी मच गई। अवतक कुल १५००) जहीं में (वालोड़ की) बस्ल हुए थे। पर इतने रुपयों से क्यां हो सकता था?

## प्रह्लाद-प्रतिशा

चौथाई की नोटिसें दी जा चुकी थीं। लगान छः लाख से बढ़ कर साढ़े सात लाख हो गया। और उसे वसून करने की कोई सूरत नहीं थी। कमिश्नर साहव ऊँवर गांव में समुद्र किनारे पर और जिला कलेकटर वलसाड की विरुसन हिस्स यर आराम से शैत-निवास का आनन्द छुट रहे थे। कि इतने में ऊपर से हुक्म पहुँचे। दोनों सूरत आये। सूरत में खास-खास अधिकारियों की भी एक परिपद् हुई। संची बात सुनाने वाले वारडोजी के वयोष्टद मामलतदार सभी साहवों को कड़वे लगे। फौरन उन्हें रेलवे स्टेशन से ४० मील दूर एक स्थान पर तवादला करके भेज दिया। श्रीर बड़े साहब बारहोली को मुकाने के लिए दमन का अस लेकर अभिमान के साथ मुझों पर हाथ फेरते हुए निकल पड़े।

वालक वारडोली उस समय गा रहा था।

प्क राम न छोडूँ गुरु हि गार, मोको घाल जार बाहे मार डार 1 नहिं छोडूँ रे बाबा रामनाम ।

चस वायुमग्रहत्त में एक अलोकिक तेज था। सायाग्रह चन्दा नव्दद ५२५); क्पास मन ४२• १८०

# धन्य वारङोली !

गुरुवर्यं गांधीजीए महायज्ञ वेदी मांडी ज्यां आत्मशुद्धि केरी, हो धन्य बारहोली [ सप ने अहिसा केरी, अंगे घरी विभूति महा जोगीराज जेवी. हो घन्य बारडोली ! असहकार जुद्ध केरां रणवाद्य जे दि गाज्यां तुं अग्रस्थाने जभी, हो धन्य व रहोली ! स्वातन्त्र्य प्राण शूरां तुज पुत्र ने सुपुत्री निर्भय बनी श्रज्ञस्यां, हो धन्य बारडोली ! ज्ल्मी बहाँ गिरीनां तोफान तुमुल घृग्यां अनमी,अडग जमी तुँ,हो धन्य बारखोली ! शाही सितमना खंजर खुड़ी सिनाथी सील्याँ क्षीली अमरवनी हुँ हो धम्य बारडोली। स्वातन्त्र्य सिद्धि केरी सन्मार्ग ते उवाद्यो िलई रोशनी कभी हुँ, हो घन्य बारडोली! अफगान, रूस आदि विदेशियो वलाणे तुज शौर्यंनी सुगाथा हो घन्य बारडाली ! शील्या जख़म हजारो शीछजे हजी बीजा तुँ तुज रक्त पुनीत गंगा, हो धन्य बाःडोली

नर्मदाशं ६२ पंड्याः

# बिबद्दान का श्रीगरोश

"स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्।"

देवी और दानव-शक्तियों का संवर्ष शुरू हुआ। एक श्चीर था श्रात्म-बल श्रीर दूसरी तरफ था पशु-बल । शैतान चाहता था कि इस अभेदा दीवार में कहीं छेद मिल जाय, श्रीर मैं उसके द्वारा भीतर घुस जाऊं। पर वहां एक ही दीवार नहीं थी। जितने व्यक्ति थे, उतने किले थे। सत्या-भह की रचना शरीर-रचना के मुत्राफिक होती है। जिस प्रकार प्राणि-शरीर अपने अन्दर की गन्दगी को हमेशा बाहर फेंकता रहता है, किसी ऐसी बाहरी चीज को वह श्रपने श्रन्दर प्रवेश करने नहीं देता, जो उसके विकास नोषण, या मामूली जीवन-व्यापार में वाधक हो, उसी तरह एक सत्याप्रही समुदाय भी श्रपनी किसी गन्दगी को छिपाता नहीं। उसे फौरन निकाल बाहर कर देता है। शैवान को घुसने का कोई मौका हो नहीं मिलवा।

सरकार की नयी चालों की खबर मिलते ही रा० व० दादुमाई देसाई, रा० व० मीम माई नाईक, श्री शिव दासानी, डा० दीचित छादि धारा-सभा के मुख्य-मुख्य

#### विजयी बारढोळी

गुजराती सदस्य बारहोली श्राये श्रीर इस बात पर विचार करने लगे कि श्रव क्या किया जाय ? श्राखिर वे यह तय करके वहां से चले कि एक बार श्रीर सरकार से प्रार्थना कर ली जाय । यदि वह स्वतंत्र जांच की बात फिर भी न मानें तो हम सब श्रपने-श्रपने इस्तींफे पेश कर दें । पर वम्बई जाने से पहले एक वार ताल्लुके की स्थिति को भी फिर श्रपनी श्रांखों देखते जाना उन्होंने पसंद किया । सरदार साहव श्रीर पंड्याजी भी साथ में थे।

सव से पहले यह मंडल अकोट पहुँचा। मेहमांनों के आगमन की खबर पहले मिल चुकी थी। इसलिए आस-पास के कई गांबों से खी-पुरुष सैकड़ों को संख्या में उपस्थित थे। पंड्याजी ने उपस्थित किसानो से कहा—

"देश मे अगर राजा सुखी न हो, धिनक वर्ग सुखी न हो तो उससे देश का नाश नहीं हो सकता। पर अगर किसान दुखी हो तो उस देश का नाश अवश्यं भावी है। क्योंकि राजा तथा धिनक तो दूसरे की सेवा पर जीने वाले हैं, वे अगर विगड़ भी जायं तो समाजकों भारी हानि नहीं होती। यदि समाज को सुशोभित करने के लिए ऐसे निकम्मे गहनों की जल्दरन हो हो तो दूसरे वनाये जा सकते हैं। पर किसान तो राष्ट्र पुरुष का प्रत्यन्त शरीर है। उसके नाश के मानी तो राष्ट्र का

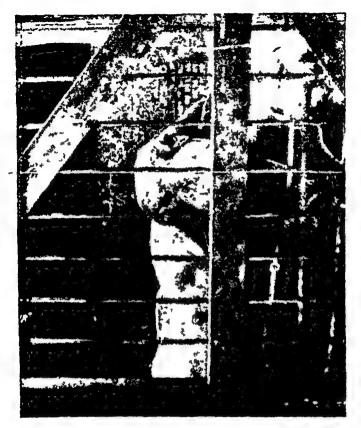

विजयी वारबोलां २३



जन्ती क्रने के लिए पठाण और पुलिस गिद्ध और कौओं की तरह मंडराया करते । इसल्पि लोग दिन-रात्र अपने मकान दन्द रखते । ऐसं एक बन्द भकान में स्वयसेवक पानी पहुँचा रहे हैं।

# बलिदान का श्रीगणेश

मृत्यु हो है। किसान केवल स्वाश्रयी हो नहीं दूसरीं क पोपण भी करता है।

लोग "स्वराज्य" "स्वराज्य" को चिहाहट मचाते हैं। मैं पूछता हूँ स्वराज्य कहीं इंग्लैएड से रजिस्टड पारसल में बंद होकर यहां छाने वाला है ? स्वराज्य का संचा छर्थ तो यही है कि प्रजा को श्रंपनी भीतरी छोर गुत तथा सुत्र शक्तियों का भान हो। हमारा सत्याष्ट्रह स्वराज्य का पहला कदम है। लोग भूठे भय से मुक्त हो गये, उनमें इतनी त्याग-वृत्ति, समाज के लिये तक-लीक उठाने को शक्ति छा गई यह स्वराज्य की पूर्व तैयारी ही है।"

सरदार बहुभभाई ने घारा-सभा के सभ्यों से कहा कि "ये लाग जाने और आप जाने । आप इनसे पूछ सकते हैं कि वे किसी के उकसाये तो सत्यायह नहीं छेड़ बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप हमारे एक-एक आदमी को यहां से हटा दीजिए, ओर फिर भी आप देखेंगे कि लोग अपनी टेक पर अटल हैं।"

धारा-सभाके सभ्यों ने जनता की जागृति और उत्साह को देखकर अपना संतोप और सहानुभूति प्रकट करते हुए किसानों को उनकी दृढ़ता के लिए धन्यवाद दिया। सबने एक मत से यहाँ कहा कि अब आप के लिए सिवां संत्याप्रह

#### विजयी बारहोली

के और कोई मार्ग ही नहीं। लगान-वृद्धि अन्याय-पूर्ण है। सरकार के पक्त में सत्य नहीं है। सत्य श्राप के पक्त में है इसलिए आपको जरूर यश मिलेगा। श्री दीचित ने कहा, " मुमो यह जरा भी . प्रसन्द नहीं कि श्राप इस सत्याग्रह को फेवल संकुचित छार्थिक दृष्टि से देखें। जबतक देश मे विदेशी सत्ता है, तव तक इस तग्ह के जुल्म होते ही रहेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इस सत्यामह को विशाल दृष्टि से देखें। मैं तो चाहता हूं कि इसे सारे भारतवर्ष की लड़ाई का खरूप प्राप्त हो जाय। इस सभा में स्त्रियों को इतंनी भारी संख्या में देखकर मुक्ते नड़ी प्रसन्नता हो रही है। समाज रूपी गाड़े के स्त्री और पुरुष दो पहिये हैं। जबतक ये दोनों साथ-साथ नहीं चलेंगे, समाज आगे नही बढ़ सकता। इस तरह लोक-जागृति का अवलोकन करके तथा उसके प्रति छापनी सहानुभूति व्यक्त करके घारा-सभा के सदस्य तो बम्बई चले गये।

लगान के सन्वन्ध में सत्याप्रहियों के सामने एक प्रश्न या। कई ऐसी जमीनें थीं, उदाहरणार्थ इनामी, देवस्थान को अपेश की हुई, इत्यादि, जिनका लगान निश्चित था इस बन्दोबरत का उनसे कोई ताल्लुक न था। प्रश्न यह था कि इनका लगान अदा कर दिया जाय या उसे भी रोक लिया जाय ? इसका निर्णय एक कमेटी पर छोड़ दिया गया

#### बलिदान का अं गणेश

श्वा। श्रव उस कमेटीने यह घोषित किया इनकी तथा देव-स्थान सम्बन्धी जमीनों का लगान श्रदा करने में कोई हानि नहीं।

परन्तु इससे कही सरकार को थोडे ही समाधान हो सकता था। अन तो स्थानीय अविकारियों को मालूम होता है, दुसन के विशेष ऋधिकार भी प्राप्त हो गये थे। ऋतः चन्होंने तारीख १९ अप्रेल से प्रसिद्ध 'महिषी-यज्ञ' द्वारा दमन का नवीन युग ज्ञारम्भ कर दिया था तान चार दिन से तो स्यानीय ष्यिकारियों की सहायता के लिए नये जन्ती ष्याफीसर श्री दबे, मि० वेंजामिन घौर श्री गुलाब भाई हथियारवन्द पुलिस, जन्ती का सामान इधर-उधर ले जाने के लिए तीन मीटरें तथा कुछ चुने हुए पठान भी श्रापहुँचे। 'स्पेशल मॅजिस्ट्रेट भी भेजे गये। सत्यामहियो के भाषणों की रिपोर्ट लेने के लिए, उनकी हलचलों पर ध्यान देने के लिए तथा कमजोर स्थान ढूँड-ढूँड कर उनके किले को तोड़ गिराने के लिए खुफिया पुलिस का एक दल आया और एक हिप्टी पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट की भी खास नियुक्ति हुई। इस तरह सभी प्रकार से सुसज्जित हो बारडोली के किसानों के खुले मकानों पर तो कभी-कभी जरूरत पड़ने पर दीवार लांच कर भी दिन को या रात को डाका डालना शुरू हुआ। किसान अपने मकानो को वन्द रखते इसलिइ कहीं टूटी-फूटी खाट, पलंग भले ही मिल जाते किन्तु दूसरी चोजें

#### विजयी बारडोंली

इनके हाथ न लगतीं। श्रीर इनके भी उठाने को बेगारी नहीं मिलते । तंत्र वैचारे सिपाहियो को ही लदकर जाना पहता। कभी कभी बैलो के अभाव में पठानों को गाड़े भी खींचने पड़र्ते। आखिर इस कठिनाई को दूर करने के लिए आफिसरों के रंपजाऊ दिमाग में एक करूपना का चन्द्रोदय हुआ। किसान अपने जानवर तो जंगल में चरने के लिए भेजते ही थे। उन्हें क्यों न जन्त कर लियां जाय १ पर उसमें भी एक विघ्न खड़ा हुआ। क़ानून के अनुसार वे किसानो के वेलो को जन्त नहीं कर सकते थे। गायें चंचल होती हैं। मट भाग खड़ी होती। श्राखिर वारी श्राई समदर्शी सर्व सहिष्णु और उदारतां पूर्वक दूध, देने वाली धीर-गम्भीर भैसो की। परन्तु पठानों की लाठियां और अधिकारियो की निर्देयता उन्हें श्रपने नये पालकों या मालिको की राज्ञसी वृति का परिचय देती थी। उन्हें न घांस खाला जाता न पानी पिलाया जाता श्रीर जिसपर उनको लाठियो'से इस वेरहमो के साथ मारा जाता कि उनकी देशा देख पश्थर भी रो पड़ता । एक भैंस इसी तरह मर गई दूसरी भैंसो की भी यही दशा हो चलो। तत्र अधिकारियो की आँखे खुलों पर उनकी श्रांखें खुलने का एक कारण श्रीर हुआ।

बारहोलो में सभी तो खातेदार थे नहीं । इन भैसों में कुछ ऐसे लोगों की भी थी जिनकी जमीने वगैरा नहीं थीं ।

# बलिदान का श्रीगणेश

सरकारी अधिकारियों के साथ जब कोई बात भी करने के लिए खड़ा न रहता, तब वे कैसे जानें कि फलां भैंस फलां किसान की या गैर शख्स की है। अगर किसान की है भी तो किसकी। गैर किसानों ने सरकारी अधिकारियों को बाकायदा नोटिस देना शुक्त किया कि आप हमारी भैंसे जबर-दस्ती ले गये हैं, इसलिए उन्हें फौरन लौटा दीजिए, नहीं तो आप पर दावा दायर किया जायगा। तब बेचारे अधिकारियों को तो लेने के देने पड़ जाते। पर कोई यह न समझ ले कि इस सारे अन्याय को खुद भैंसे चुप-चाप सह लेती थी। जब उन्हों अपनी बहनों पर होने वाले जुल्म की खबर मिली तो उन्होंने भी अधिकारियों को अच्छा पाठ सिखाने का निश्चय किया।

जन्ती अफसर आपस में चढ़ा-अपरी करते, कि देखें कौन अधिक शिकार लाता है। इसलिए इस उत्साह में वे समय-असमय भी निकल पड़ते। एक दिन इसी तरह दिन के साढ़े तीन बजे जन्ती अफसर मि० गुलावभाई सशस्त्र पुलिस, चपरासी, तथा पठान मोटर में सवार हो शिकार— जन्ती की खोज में निकले। शिकार के मानी तो यहां अँस ही सममना चाहिए। क्योंकि यह एक ऐसी जंगम संपत्ति थी जिसे डोने के लिए गाड़ी या मजदूर की जरूरत न रहती थी। भाग्य कुछ अच्छे थे। मलहके की सीन पर पहुंचे

## विजयी बारहाकी

कि ईश्वर-क्रुपा से एक महिषी-वृन्द वन-भोजन करता हुआ दिखाई दिया। साहत्र प्रसन्न हो गये वे सदलवल उतरे कुछ भैसो को रस्ती से बांधा। पर इतनी रस्ती कहां जो सब को बांधें। कभी-कभी परमात्मा भी बड़ा ऋजीव सजाक करता है। इतना देता है इतना देता है कि सम्हालते नहीं बनता। साहव को अपनी साधन-दिगद्वता पर बड़ा दुख हुआ। कुछ भैंसे बंधो और कुछ खुलीं। इस तरह मुख्ड चला। कल्पना करते जा रहे थे। कि अन्य जब्दी आफीसर इतने माल को देखकर कैसे भेंप जावेंगे पर इतने ही मे उनमें से एक भैंस माड़ी में से किमी, पत्ती को उड़ते देखकर एका-एक चौंकी। एक दूसरी भैंसे ने रेंक कर जवाब दिया। और सारे मुख्ड ने अपने दुश्मनों पर धावा कर दिया। विजयी' साहव तथा उनके शूर सिपाहियों की उस समय जो अवस्था हुई उसकी कल्पना पाठक ही कर सकते हैं। " बहादुरी के साय" सभी ऐसं भाग ऐसे भागे कि ठेठ सङ्क पर जाकर मोटर पर दम लिया । पर इस अहिपी-हरण तथा मद्य प्रकन रख पर तो एक खतंत्र-प्रनथ लिखा जा सकता है।

ं जब मकानपर सामान न मिलने लगा तो ऋधिकारियों रास्ते चलती कपास की गाड़ियों को ऋौर जीनघरों में पहुँके हुए माल को जब्त करना शुरू किया। पर वहां भी वहीं हाल हुआ। माल है "धन्ना" का और नोटिस मिलती हैं

# बलिदान का श्रीगणेश

"मन्ना" को कि तुम्हारी इतनी कपास जो फलां सेठ की जिनमें पड़ो हुई थी, वह जब्त कर ली गई है। इधर धन्ना अधिकारियों को नोटिस देता है कि " जनाव जरा आंखें खोल कर जब्तियां की जिए। माल सिपुर्द की जिए नहीं तो में अदालत में श्रोमान को बुलवाता हूं।"

मद्य-प्रकरण भी ऐसा ही मनोरंजक है। वालोड के दोरावजी सेठ की सास श्री० नवाजवाई से जंमीन का लगान बत्न करने के लिए उसकी शराय की दूकान पर च्यथिकारी जब्ती करने गये। ३००) के लगान के लिए २०००) की शराव जब्त की। पर जब्त करके कहां लेजावें। कौन उठावे ? मोटरें ऐसी नहीं थीं, जिनपर शराब के पीपें रक्ले जा सकें। गांव से कोई गाड़ी नहीं देता था। तब ष्याखिर पीपों पर विद्वियां लगाकर उसी की गोदांम में बन्द करके जनाव जब्ती-आफीसर साहव गोदाम पर ताला मार कर चले गये। दोरावजी ने इस अन्याय की पुकार मचाई । लिखा कि "दूकानपर सरकारी ताला पड़ जाने के कारण मेरी तो सारी बिक्री रुक गई है, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। फिर जब्त किये हुए माल को मेरे यहां व्यर्थ पटक रक्खा है। एसे एठाकर मेरा मकान खाली कर हो नहीं तो ५) भी दिन के हिसाय से मकान का किराया देना होगा।" शायद अपर से फटकार पड़ी बेचारे जन्ती अफसर-

# विजयी बारडोळी 🔭

चबराये। भट दौड़े-दौड़े आये। दोरावजी को उलहना दिया-और गोहाम का ताला खोल दिया। पर जन्त शराव के पीपों को वहां छोड़ कर चले गये।

जन्ती का ऐसा दौर-दौरा शुरू हुआ कि न रात देखा जाता न दिन। जब दिल में आता चल देते। यह देखकर अब लोग हमेशा अपने मकानो के दरवाजे बन्द रखने लग गये। जो असावधान रहते उन्हें शंख और नक्कारे सचेत कर देते। इन वाद्यो का घोष अधिकारियों के हृदयों को चीरता हुआ चला जाता और वेचारे निर्जाव से होकर कभी आधे रास्ते से लौट आते, तो कभी बुरी सूरत बनाये गांव में एक चकर खाहमखाह काट आते, महज यह दिखाने के लिए कि इन डंके वंके की हम परवाह नहीं करते।

खालसा की नाटिसों की भी एक ही धूम रही। नोटिसों की संख्या लगभग ८०० ,तक पहुँच चुकी थी। सौ-सौ रुपये के लिए जनता की हजारों रुपये कीमत की जमीनें खालसां कर ली जाती। अधिक किन्तु ऐसे अवसर का

इन सारी जमीनों की कीमत लगाना कठिन है। पर खालसा के मीति के भारम्म में जब ता॰ २०-४-२८ अप्रैल को वालोड के १५ खातेदारों को नोटिसें दी गई उनका कुल लगान २०८१-१-९ रुपये था। पर इसके लिए ४०० बीधे जमीन खालसा करने

#### बलिदान का श्रीगणेश

रिवशंकर भाई के बाद सरमण विभाग का काम संभाला था) इत्यादि गएय मान्य मेहमान भी श्राये थे। श्री उमेद-राम ने दिलहवे पर नीचे लिखा भजन गाया—

> सिर जावे तो जावे मेरा सत्याग्रह ना जावे रे, सत्य के खातिर वीर इकीकत शिर अपना कटवावे रे सत्य के खातिर राय हरिश्चन्द्र नीच के हाथ विकजावे रे, सत्य के खातिर राणा प्रताप ने कितने दुःख उठायेरे।

इसके वाद श्री फूलचन्द भाई ने श्रपनी भजन-मंडली के साथ ललकारा

> कोण कहे छे लोको उरशे। कोण कहे छे लोको इंडशे। कहेनारा अहिया आवो।

> > ताळुको नजरे भाळो

सरदार वल्लभ भाई ने कैदियों को बधाई देते हुए कहा-

"इस युद्ध में सरकार ने अपने प्रत्येक दमन का आरम्भ वालोड से ही किया है। प्रत्येक हथियार का प्रयोग इसने पहले यहीं किया है। जेल का शक्त भी पहले वह यहीं आजमाना चाहती है। रिवशंकर और चिंनाई की की बात जुदी है। वे पुराने सिपाही हैं। बाहर के भी हैं। पर यह तो ताल्छ के का पहला बिलदान है। इस लिए मुक्ते आपको बधाई देने की आना पड़ा।

### विजयी बारटोली

श्रीर सरकार ने किसे चुना है ? जो सारे तान्छुके का नाका है। जो कुन्दन की तरह खानदान वाला है। जिसकी जोड़ी सारे महाल भर में भी श्रापको नहीं मिल सकती। श्राज श्रापकी त्याग-शक्ति की परीचा है।

संमुखलाल की वृद्ध माताजी से में कहूँगा संमुखलाल जब तक लौट करके नहीं आता, आप प्रभु का नाम
स्मरण करती रहें और उनके अहसान मानें कि आप के
यहां ऐसा सपूत पैदा हुआ है। उसने लोक-सेवा के लिए
तकलीफें उठा कर अपने कुल को पावन किया है। आज
आपके लिए दुख मनाने की नहीं खुशी मनाने की शुम
घड़ी है। आप जरा भी चिता न करें, जो जाति सत्य के
लिए लड़ रही है उस पर प्रभु की अवश्य कृपा है वही
संमुखलाल की भी रक्षा करेंगे, और उसे आप घर ले
आवेंगे। उसकी तपस्या विफल नहीं होगी।

युवको से मैं कहूँगा आज आपके यहां स्वयं गंगाजी आई हैं। उसमें स्तान करके पित्र हो जाओं और सरकार को दिखादों कि संमुखलाल के पीछे चलने वालों की कमी नहीं है। भले ही जमीने हमसे छीन ली जायं। पर आप याद रक्खे कि पृथ्वी तो हमारी माता है। वह अपने सच्चे मुत्रों को कभी नहीं छोड़ सकती। भले ही आपको डराने-धमकाने के लिए सरकार-किसी को हमारी जमीने दे दे।

### विख्दान का श्रीगणेश

पर किमी को हिम्मत न होगी कि कोई आपके खेतों में हल डाले। श्रौर हम तो इन सारी वातो का शुरू से ही विचार करके इस श्रखाड़े में कूरे हैं। श्रन्त में तो जमीनें हमारे पास त्रावेंगी ही यह त्राप निश्चय सममें। भले ही इमारा देश-निकाला हो जाय। जालिम के जुल्म को हंसते हुए सह कर ही हम तो ईश्वर को अपनी तरफ खींच सकते है। जब तक संमुखलाल जैसे हमारे पापो को धो नही हालेंगें तब तक हमारे अन्दर ईश्वर की भक्ति और श्रद्धा की ज्योति नही प्रकट हो सकती। आपके वीच इन दिनों सरकार के जासूस घूम रहे हैं। श्राप सावधान रहे। उनके चकर मे कोई न आवे। अठारहो वर्ण एक होकर दूध पानी की तरह एक दूसरे की रचा करते हुए श्रपने प्राण भी श्चर्पेण कर देना। दूध श्रौर पानी एक दूसरे के साथ मिलते ही एक जीव हो जाते हैं। जब उनको तपाया जाता है ·सब पानी दूध को ऊार हटाकर खुद जलने के लिए कढ़ाई मे नीचे बैठ जाता है। पर दूध अपने सखा पानी की रचा करने के लिए श्राग को बुकाने की गरज से खुद बाहर कूदने को दौड़ता है। आज आपको उबालने के लिए सरकार ने जाग सुलगादी है। संसुखलाल जैसे ही बाहर कूद कर उसे बुक्ता सकते है। जिसके भाग्य में होता है उसीको यह पदवी मिलती है। यदि आपको इस पदवी की

#### विजयी बारहोली

इच्छा हो ता प्रभु की प्रार्थना की जिए श्रीर इस योग का प्राप्त की जिए। पर एक बात याद रखिए। संमुखलाल श्राप पर एक जबरद्स्त जिम्मेदारी छोड़ कर जा रहा है। श्राप श्रब इस तरह काम की जिए कि जब वह लौट कर वापिस श्रावे तो श्राप उजला मुंह लेकर उसे श्रपने बीच ला सकें।"

वीर संमुखलाल ने अपनी तरफ से कहा "ताल्छुका तथा सरकार को मैं यकीन दिला देना चाहता हूँ कि यह बनिया बारडाली के नाम को नहीं हुवाएगा। इस समय तो मुक्ते यदि किसी बात का दुख हो रहा है तो वह यही की ऐसा सुन्दर युद्ध देखने का आनन्द मुक्ते अब न मिलेगा। पर मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं तो जेल-रूपी महल में बैठ कर परमात्मा को याद करंगा और उनसे प्रार्थना करंगा कि वे आपको विजय दें।

स्तेही सम्बन्धियों से मैं आग्रह-पूर्वक कह देना चाहता हूँ कि आप मेरे शरीर की लेश-मात्र भी चिन्ता न करें। यह न साचो कि आदत न होने के कारण में जेल में मजदूरी कैसे करूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रभु को याद करके विना किसी प्रकार की बदनामी का टीका सिर पर लगाये मैं सीना फुलाकर आपसे फि.र आ मिलूंगा।

श्राज यह जो सत्य का संप्राम छिड़ा हुआ है इसमें वालोड

### बलिदान का श्रीगणेश

को सबसे आगे देखकर मेरा हृदय आनंद से फूल उठा है। आह, मेरा प्यारा वालोड! वालोड के लिए मुक्ते गर्व न हो तो और किसे १ इतनी खालसा नोटिसें मेरे अपने वैश्य भाइयों पर! जेल जाने की शुरूआत वालोड से ही। मेरे प्यारे नीजनान दोस्तो! वालोड आज ताल्जुके की नाक वन गया है। इसकी लाज रखना। तुम्हें उराने, धमकाने, फूट डालने के लिए चाहे कितनो ही कोशिशों की जायं-आरे वे जरूर की जायंगी—तो भी तुम अटल रहना। जन्ती और खालसा के नाटक जैसे हुए वैसा ही जेल का भी होगा। सरकार जेल के मेहमान चाहती है। आप इसे मुँह मांगे मेहमान देना।"

इसके बाद में सरदार साहब ने फिर इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कहा "जिसके शरोर में जवानी का जोश और देश के लिए कसक है वह १४ दिन में मर्द वन सकता है। आप जानते हैं सरकार अपने रंगरूटों की भरती किस तरह करती है? वह बीस-बीस रुपये माह-वार पर 'रोज़' (एक जंगली जानवर) जैसे आदिमयों को पकड़-पकड़ कर लेजाती है। इसके लिए वह दलाल रखती है जो २-४ रुपये दलाली लेकर ऐसे आदिमयों को फांस-फांसकर सरकार को सौंप देते हैं। पर उन्होंके हाथ मों बंदूक देकर छ. महीने के अन्दर उन्हें ऐसा बना देती

### विजयी बारडोली

है कि ये किराये के टट्टू भी ऐसे वन जाते हैं कि वे तोप के मुँह पर धावा करने को दौड़ते हैं। वलसाड प्रेग में आज कल आदमी कुत्ते की मीत मर रहे हैं। क्या मई की मौत मरना उससे बुरा है ? श्रीर जहां युद्ध हो रहा हो भला वहां कोई कायर रह सकता है ? वहा १० दिन में तो श्रादमी मर्द वन जाता है। जहां संमुखलाल जैसे जेज जा रहे हों वहां आपके अन्दर इतनी हिम्मत तो श्रवश्य होनी याहिए। हां, जो वृढ़े हीं वे भले ही घर में बैठे-बैठे ईश्वर-भजन करते रहें। उन्हें श्राप कह दें कि त्राखिर जमीनें तो श्राप हमारे ही लिए रखते हैं न ? पर जमोनों की अपेला अपने सम्मान की रज्ञा को हम श्रधिक कीमती समभते हैं, इसमें हम श्रविक इज्जत मानते हैं। ऐसे इज्जतदारों में संमुखलाल ने अपना नाम लिखाया है। तहां जमीन के एक दुकड़े के लिए हम कायरीं में अपनी गिनती कैसे करा सकते हैं? वालोड के वच्चे बड़े होंगे तब संमुखलाल का नाम श्रमिमान के साथ छे-लेकर कहेगे कि जब ताल्लुके ने सल्तनत से युद्ध होड़ा था तव जेल मे जाने वाला पहला मई हमारा था। इसलिए संमुखलाज को निर्भय करो और उसे वचन देकर निश्चिन्त करं दो "

सेनापति ने अपना भाषण समाप्त किया। महादेव भाईः २२२

### बलिदान का श्रीगणेश

ने फिर वही भजन गाया जो तीन महीने पहले उन्होंने यज्ञ के च्यारम्भ में गाया था।

> ग्रूर संग्राम को टेख भागे नहीं, देख भागे सोई ग्रूर नहीं।

उस प्रीष्म रात्रि में भजन की तान दूर-दूर तक दसो दिशाओं में गूँज रही थी। तारे रह-रहकर आंसू बरसा रहे थे और विवर्ण चन्द्रदेव इन तीनो वीरो को अपने मृदुल-करों से दुलार रहे थे, मानो प्रतिज्ञा-बद्ध दशरथ अपने पुत्रों को बनवास के लिए विदा कर रहे हो।

### विजयी बारडोली

शील-संतोष का बख्तर रुमजीने यांघो हथियार रे, ज्ञानी ने घोडे-टेक शील-संतोप ना बलतर पहेरजो रे. धीरज नी बांधी तमे ढाल रे, ज्ञानी ने घोड़े 1 भूरा होय ते तो सन्मुख रुड्शे रे, गाफेल तो खाशे मार रे, ज्ञानी ने घोड़े। जुद्ध नो मारग सहेलो ना होयजी रे. चढवां खांडा केरी धार रे, ज्ञानीने घोड़े। सतना संप्राम मां चडवूँ छे आएणे रे, चींपे चेती चालो नर नार रे, ज्ञानीने घोड़े। जुल्म ना जुलमगारे झाढो उगाडिया रे. रेयत ने कीधी बहु हेरान रे, ज्ञानीने घोड़े। भाज सुधी तो अमें ऊँघमां उँघिया रे. मळिया गुरु ने लाध्युं ज्ञान रे, ज्ञानीने घोड़े। जुल्मनी साथे भाइयो न्यायथी जूझव्ं रे, भाने सीख्या ए साची धर्म रे, ज्ञानीने घोड़े। धर्मनी वारे मारो प्रभु ज पधारको रे, हारी जाशे जुठो अधर्म रे, ज्ञानी ने घोड़े। कहे छे वल्लभभाई सुणो नर नारीओ रे, अते जरूर आपणी जीत रे, ज्ञानीने घोड़े ! वल्मलभाईनुं वेण तमे पाळजो रे, पुनी आ बहेननी आशीश रे, ज्ञानीने घोड़े। श्रीमती डाही बहन



मूक बल्डिदान-एक शहीद भेंस जो पठानों की मार ले मर गई

विजयी बारडोली نعر 11



शहीद भेस की मालिक

श्रीमती शारदावेन मेहता

जिन्होंने बारडोली की खियों में धीरज और डस्साह भरके उन्हें सत्याग्रह के लिए तैयार



पटान और तलाटी खालसा की नोटिस छगा रहे हैं।

विजयी वारडोली २९



्वालोड़ के बीर युवक

### पठान-राज्य

"Government are satisfied that their conduct has been exemplary in every respect."

बम्बई सरकार का वक्तन्य

सत्याग्रह का चौथा महीना बारडाली के इस श्रप्रतिम युद्ध के इतिहास में अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण है । इस समय सरकार सत्याप्रहियों को मुकाने के लिए अपनी पराकाष्टा कर रही थी । Every thing is fair in war बचन का वह सोलहों आना लाभ उठा रही थी। साम, दान, दराड, भेद इन चारों प्रकार की नीति का वह श्रवलम्बन कर रही थी। पर यह केवल उसकी कोशिश मात्र थी सामी-पाय का तो होग मात्र था। दान वह कहां से देती ? हां. जैसा कि ऊपर दिखाया गया है दगड श्रीर भेद पर वह श्रपनी संपूर्ण शक्ति केन्द्रित कर रही थी। पर सत्यामहियों की ऋहिंसा ने उसकी द्यह-शक्ति को विलक्कल वेकार सा कर दिया था। श्रीर स्वयं-सेवकों की जागरूकता. तथा जनता की प्रतिज्ञा-श्रद्धा ने इस भेद को भी व्यर्थ कर दिया ।

### विजयी बारहोली

पर सरकार तो पश्चिमी है ना, वह इतने पर लाचार होकर हाथ रक्खें बैठने वाली नहीं थी। उछने एक नवीन नीति का आविष्कार किया। ओह, वह तो एक बढ़िया खेल था। भारत के जंगली सत्यायही उस खेल को क्या तो पह-चाने; श्रौर क्या उसकी तारीफ करे। वे तो इसे ख़ुले श्राम हाकेजनी कहकर अब दिन-रात अपने मकान बन्द रखने लग गये। परमात्मा द्या करे ऐसे अरसिक किसानो पर। पर माल्यम होता है, रसिक पुरुषों के भाग्य में यही बदा है कि जिनसे वे खेलना चाहते हैं वे उनसे दूर भागते हैं। मनुष्य मृगया खेलने के लिए जाता है, पर मूर्ख मृग उसे देखकर भागता है। अमीर लोग गरीबो के साथ खेलकर जरा आनंद करना चाहते हैं, पर ये अभागे खेलना क्या जाने १

े फ्रान्स के प्रसिद्ध उपन्यासकार विकटर ह्यूगो ने इंग-लैंड के अमीरो के कुछ खेलो का वर्णन The Laughing man नामक अपने सुविख्यात उपन्यास में संचेप में दिया है। भारत के अरसिक पाठकों के उपकारार्थ में उसमें से एक दो कीडागारो के वर्णन उद्घृत किये देता हूँ। आशा है वे उसे पढ़कर अपने आप को धन्य सममें गे और सर-कार के जब्ती अफसरो और पठानों की रसिकता के रसक का कुछ आखादन कर सकेंगे। राजा दूसरे चार्ल्स के जमाने में इंगलैंगड के श्रमीर बड़े रिसक थे। उन्होंने श्रपने मनोरंजन के लिए श्रनेक कीडागार खोल रक्खे।थे। इनमें वे दिन रात नये-नये प्रकार के खेल खेजते रहते थे। श्रौर इनके खेल कितने श्रमूठे श्रौर बढ़िया होते थे—श्राप जानते हैं ? देखिए उनके नाम यो थे। किसी इन का नाम श्रग्ली इन था, तो किसी का नाम 'हेलफायर इन"। एक "वटिंग इन" था, तो एक "फन" इन था। सबसे ज्यादह फैशनेवल इन का श्रम्यच स्वयं वादशाह था वह श्रपने सिर पर अर्धचन्द्र धारण करता था श्रौर—

हैण्ड मोहाक (Grand Mohowk) कहा जाता था। इस मोहाक (गुण्डा) छव का एक मात्र उद्देश था पीडा पहुं जाना। उस उद्देश की पति के लिए सब साधन जायज थे। मोहाक वनने के लिए मेम्बरो को पीड़क वनने की प्रतिज्ञा करनी पडतो थी। चाहे जो हो, चाहे जिसको और चाहे जहाँ पीडा पहुंचाना उनका धर्म था। मोहाक छव के हरएक मेम्बर को किनी न किसी प्रकार की पीडनकला में दक्षता प्राप्त करनी पडतो थी। एक था नृत्य, दक्ष वह मेम्बर यह अच्छी तरह जानता था कि किस प्रकार देहातियों को पिडलियों और जांघों में तलवार की नोक चुभा चुभाकर इधर-उधर नर्चाया जाता है। दूसरे मेम्बर किसी आदमी को पसीने से तर करने की कला में प्रवीण थे अर्थात् किसी गरीय को पकड़कर कुछ रईस सज्जन हाथ में चौवारी नंगी तलवार हो को पकड़कर कुछ रईस सज्जन हाथ में चौवारी नंगी तलवार हो

### विजयी बारहोली

रेपियर) छेकर उसे घेर छेते थे ताकि किसी न किसी की तरफ उसकी पीठ रहती थी। जिसकी तरफ पीठ रहती थी वह पीछे से तछवार जुभो देता था। वह बेचारा कूद कर पीछे पळटता था कि फिर पीछे से दूसरा आदमी तछवार जुभोकर उसे याद दिलाता था कि हं ग्लेख्ड के उत्तम कुछ का कोई सज्जन उसके पीछे है। इस तरह जिसकी तरफ उसकी पीठ होती थी, वह तछवार जुभोता जाता था। जब वह इस तरह छिड़ते-छिड़ते काफी उछळ-कूद कर माच जुकता था, तब वे छोग नौकरों को हुकुम देकर उसे डंडों से खूब पिटवाते थे कुछ मेस्बर "शेर" बनाने में निपुण थे। अर्थात् वे विनोद में किसी राहगीर को रोक लेते थे, उसकी नाक पर घूंसा मार कर उसमें से खून बहाते थे और फिर हाथों के दोनों अंगूठे उसकी आँखों मे घुसा देते थे। यदि उसकी आँखे निकड पड़ती थीं, तो उसे कुछ रकम दो जाती थी।"

माल्यम होता है बारडोली के जन्ती अफसर भारत में इसी "मोहाक" छुव की स्थापना का प्राग्णपण से उद्योग कर रहे थे। गांव मे अब शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता, जब किसी के मकान पर पठानों ने धावान किया हो। किसी की बाड़ न तोड़ी हो, दरवाजा न फोड़ा हो, कोड़ा न मारा हो, संघ न लगाई हो या भैंस को नहीं छे गये हो। श्री० दवे, मि० वेजामिन सोलोमन और श्री० गुलाबदास में मानों होड़ें लगती, कि आज कौन सबसे अधिक शिकार लाता है। इस तरह जमा किये जानवरों की सरकार ने एक विशाल

र्भैस-शाला श्रीर भैंसो का वाजार सा लगा रक्खा था। इन भैंस-शालात्रो में त्रानेवाली नयी पुरानी भैंसों को पह-चानने में श्रापको देर न लग सकती थी। सूर्खा हुई, तथा हब्बी निकली हुई भैंसो को देखकर आप फौरन कह सकते थे कि ये पुरानी हैं, श्रौर लाठियों के कारण जिनके बदन पर कई घाव हैं, ऐसी भैंसो को देखकर आप नयी भैंसे चुनकर किसी को भी बता सकते थे। श्रौर ये भैसे बकरियों के मोल कसाइयो को बेंची जाती थीं। डाका हालते समय इस बात का विचार नहीं किया जाता कि भैंस या मकान किसका है। वह खातेदार है या नहीं ? पठानों को पूर्ण स्वतंत्रता सी देदी गई थी। बारडोली में तो मालूम होता था मानो उन दिनों पठानो का राज्य था। बाड़ों मे, गांवों मे, खेतो में दिनरात पठान घूमते पाये जाते। रात के एक-एक दो-दो बजे किसानों के दरवाजे खटखडाये जाते श्रीर उन्हे इस तरह पुकारा जाता मानो कोई सगे-सम्बन्धी आये हैं।

### 'श्रतुकरणीय' वर्ताव !

बारडोली के अरसिक किसानों ने तो नहीं परन्तु उनके कुछ शुभिवितकों ने सरकार से पठानों के अत्याचारों की शिकायत भी की, पर सरकार ने कहा यह अनहोनी बात है। उनका बर्शव तो नमूनेदार है। शायद पाठकों को

### विजयी बारडोछी

पता न होगा कि पठानों को यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़े, किस तरह दिन रात एक कर देना पड़ा ? नीचे ऐसे नमूनेदार बताव के छुछ नमूने पेश किये जाते हैं। श्रज्ञान भारतीय उन्हें पढ़कर श्रपने ज्ञानकोष की बृद्धि कर लें श्रीर सरकार की छुपा की श्रभिलाषा करने वाले सेवक तथा भक्त लोग श्रपनी डायरी में नोट कर लें कि वे कीन से गूड उपाय है, जिनके साधन से मग-वती सरकार प्रसन्न होकर कह सकती है कि "हां, यह मेरा स्थारा भक्त है। इसका वर्ताव नमूनेदार है। नववर्षारम्भ के श्रुभ श्रवसर पर इसे कोई श्रव्छी सी उपायि देनी चाहिए। शर्टेरापन

एक दिन सुनह गायकवाड़—राज्य के पलसाण ताल्छ-का के दो कुर्मी दो भैसे खरीद करके ले जा रहे थे। नी गत पहुँचते-पहुँचते छः वज गये। नी गत को सरहद पर पहुँचे कि एकाएक एक तरफ से काड़ियों के और घास की गंजियों के बीच से टपाटप कई आदमी निकल पड़े, और उन्होंने इन पर धावा बोल दिया। दोनों कुर्मी पहले तो घनराये। कई पठान और वन्दूक लिये सिपाही भी थे। साहव लो गों के से टोप लगाये एक दो आदमी भी दिखे, जिन्होंने हुक्म किया कि "भैसों को गाड़ी से खोल लो।" यह सब देख-कर और पहले जो कुछ उन्होंने सुन रक्खा था उसकी याद त्राने पर उन्होंने समम लिया कि ये तो श्रंगरेज सरकार के मोहाक-छव के कुलीन मेम्बर शिकार के लिए निकले हैं। किसानों ने न्यर्थ सममाया कि हम ये भैसे खरीद करके लाये हैं। उनसे भैसे छोन ही ली नई, श्रीर कह दिया गया कि सामलतदार साहब से दरख्वास्त करो। किसानों ने यहां-से-वहां श्रीर वहा-से-यहां कई बार चकर काटे अरजू मिन्नत की, दया की भिचा मांगी, पर माम-लतरार साह्य टम से मस नं हुए। श्रंत मे श्रंगरेजी न्याय का नमूना देख हर वे मामलतदार को यह भी अर्ज देकर चलते चने कि भेषे ग्याभन हैं, कोई नुकसान हुआ तो आप जिम्मे-दार हैं। श्रीर श्रव हम जा कर के रियासत मे श्राप पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। पता नहीं फिर उन किसानों को भें सें कब वापिस मिर्ज़ी छाथवा मिलीं भी या नहीं।

### जो हाथ लगे वही सही

(१) तारीख ७ मई १९२५ की बात है। तहसील-दार छगनलाल पुलिस तथा पठानों को लेकर वालोड में जन्ती करने तथा खालसा की नोटिसें चिपकाने के लिए निकले। छुन्हार वाड़े में एक दरवाजा खुजा देखकर इन लोगों के आनन्द का कोई ठिकाना न रहा। महालकरी (तहसीलदार) साहव ने एक दम घावा बोल दिया और वे घर में घुस गये। उनके पीछे पुलिस और पठान भी घुसे-

### विजयी वारडोली

सामने कुरसी, वर्तन, तवला, खोखा, संदूक, आदि कई चीले पड़ी थी। आर्डर हुआ कि कुर्सी उठाओ, संदूक को निकाल बाहर रक्खो और तबले की बगल में मारो। यह डाकाजनी हो ही रही थी कि शोर सुनकर पास वाले कमरे से घर की मालकिन बहन प्रमी बाहर आई और उसने इन लोगो को डपट कर पूछा "अरे, यहां क्या लेने आये हो? निकलो बाहर मेरे कोई खाता न पोता बिना कारण लोगों के घरों मे क्यो घुसते फिरते हो?"

महालकरी—खाता-पोता लिये वैठी है। हमे क्या १, खातेदार हो चाहे न हो। यहां तो जो हाथ लगा वही सही। पटवारी—खाता क्यों नही, तुम्हारे नाम ६०१५-५-० निकलते हैं। लाओ रक्खो रुपये।

प्रमी—यह कैसे ? अरे, पांच वर्ष से हमारे यहां तो जमीन का बीज भी नहीं और ये १५-५-० रुपये कहां से निकाल रहे हो ?

पटवारी—तब केशव ऊदा का घर कौन सा है ?

प्रमी—सो मैं क्या बताऊँ ? ढूंढ लो ।

महालकरी—पर इस घर वाले का नाम क्या है ?

प्रमी—नाम तो मैं नहीं बताऊँगी । मैं तो कह रही
हूँ कि हमारा कोई खाता वगैरा नहीं है इसलिए सीधे चुपचाप मकान से बाहर निकल जान्रो ।

महालकारी—( अपने आदिमयों से ) चलों, पीछे के द्रवाजे से होकर बाहर चलें। (इस गरज से कि लोगों के मकान के पिछगड़ों से जब्ती करने का मौका मिलजाय)

प्रमी—(गरज कर) यह नहीं होगा। मेरे घर में से होकर पिछले दरवाजे से लोगो को ख्टने के लिए नहीं जाने दूंगी।

यों कहकर प्रमी वहन तो दरवाजे में डटकर खड़ी हो गई श्रीर लड़की से कहा कि "यह दरवाजा वन्द कर दे।"

न तो जब्ती का मौका मिला श्रीर न पिछ्छे द्रवाजे से जाने दिया गया। क्या करते ? नीचा सिर करके सभी श्राने पर लौट श्राये।

## वृिखत व्यवहार

(२) श्रीयुत मिणलाल कोठारी अपने एक निवेदन में लिखते हैं—

"कल श्री वरजोरजी महन्ता, श्रीमती मीठू बहन पेटिट जौर मैं अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार मिन्न-भिन्न गांवों में धूमते-धूमते दो पहर के २-३० बजे मही पहुंचे। वहा छुना कि उस दिन बढ़े सबेरे जन्ती करने के लिए जन्ती अफसर पटानों को लेकर गये थे। इनमें से एक पठाण ने खातेदार साताराम नरसी की छी के साथ बढ़ा ही नीच वर्ताव किया। इस विपय में रोबह्न जांच करने के लिए मैं तथा मीठू वहन स्थानीय विभाग-यिन श्री फूलचन्द वापूजी शाह को लेकर उस खातेदार के मकान

२३३

94

### विजयी 'बारडोडी

पर गये। वहां उनकी स्त्री मणीवाई से उस घटना का हांल सुना उससे मालूम हुआ कि उस दिन सबेरे एक पठान एक कारत हार के पिछवाड़े में घुसा। पर जब, वहां उसे छुछ न, भिला तो, वह पहोस के सीताराम नरसी के बादे में वाद को कूद का घुसा। हथियार बन्द पुलिस का एक जवान भी दूसरी तरफ से इसी तरह बाढे में घुसा । उस समय मणी बाई ( मकान-मालकिन ) किसी काम से बाड़े में आई हुई थी। पठान को देखते ही वह घूबडाकर दौड़ी और सकान में घुंसकर दरवाजाबन्द करने छगी। पर पठान उसके पीछे दौडा। मणी बेन दरवाजें की सांकर्ज भी नहीं छर्गा पाई थी कि पाठान ने जोर से दरवाजे को धक्कां दिया। दरवाजा खुला । उसने मणी वाई का हाथ पंकड़ा और उसे घसीट कर बाहर करके खुद मकान के अन्दर घुस गया। अन्दर से र मैंसें, दो झोंटो, और एक पाढी लेकर वह चलता बना। विशेष ध्यान देने योग्यं वातातो यह है कि उस समय जब्ती-अफिसरा मिं वंजा-मिन सोलोमन वहां नहीं थे,"

इसपर अपने बिनार प्रकट करते हुए श्री मिण्जाल कोठारी लिखते हैं—

"उपर्शुक्त घटना की जांच करने से मुझे यह निक्चय हो गर्मा है कि यह काम केवल गैरकानूनी ही नहीं विर्वयतां-पूर्ण मी है। पठान जैसे असम्य जंगली जाति के लोगों में से एक ऑदमी की इस तरह प्रजा की जात-माल-पर अवेला छोड़ देना तथा किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का वहां न रहना यह सरकार की एक अक्स्य अपराध है। यह बर्ताव ऐसा था जिससे मामूली हालत में

किसी भी आदमी का ख्न खोल उठता। पर श्री वल्लभ भाई के पढ़ाए शांति के पाठ के कारण लोगों ने संपूर्ण शान्ति और धीरंज से काम लिया यह मैं देख सका। सचमुच यह उज्जवल भविष्य की भाशा दिलाने वाली बात है।"

इसी घटना पर अपना रोष प्रकट करने के लिए मढ़ी में ता० १८-५-२९ को आठ गांव की कोई ५०० वहनें एकत्र हुई थीं और उन्होंने सर्वानुमित से नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर क्यां—

"ता० १७-५-२८ को सुबह जन्ती करने के बहाने जन्ती अफीसर मि० वेंजामिन के साथ आये हुए पठान बाढ फादकर भाई सीताराम के बाढ़े में घुस गये, श्रीमती मणी बाई उस समय दरवाजा बंदकर रही थीं । वहां ये दौढ़ गये, दरवाजे को धका देकर, उसे खोला, तथा मणी बहेन को, जो इस् धक्के से गिर पड़ी थीं, हाथ पकडकर बाहर घसीट लिया और खुद मकान के अंदर घुस गये और जन्ती की। इस नीचता पर, खी-जाति पर किये इस कायर हमले पर यह सभा अपना तिर-स्कार प्रकट करती है और बाई मणीबहेन ने उस समय जो निर्भयता, धीरज तथा शांति प्रदर्शित की, उसके लिए यह सभा असे बधाई देती है।"

इस सभा में खियों ने सत्याप्रह में अपनी निष्ट जाहिर की और कहा कि जब सरकार हमारी भैंसे ले जा रही है, और जमीने खालसा करती जा रही है, तब हम बाहर

### विजयी बारडोडी

रहकर क्या करेंगी ? हमें भी जेल मे बन्द कर दें । वहां हमें कोई तकलीफ न होगी। क्योंकि कूटने-पीसने आदि सारे कामों की तो हम खूब आदी हैं।" उसी दिन इस प्रकार की एक सभा स्यादला में भी हुई थी।

# ह्मियों के सतीत्व पर श्राक्रमण।

(३) सरभण की एक मुसलमान महिला ने इन पठानों के "नमूने दार" बर्ताव का जो हलिकया बयान पेश किया है इसका सार इस तरह है—

"तारीख र जून १९२८ को दिन के लगभग ग्यारह बने यह बहन बारहोली से सरभण जा रही थी। हभोई की खाड़ी के पुल के पास पहुँ ची कि वहां उसे एक पठान मिला। इसे देखते ही पठान ने उसे खड़ी रहने के लिए कहा। जब उसने नहीं सुना तो दौड़कर पठान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खाड़ी के गड़े की तरफ घसीटने लगा। यह बहन तो इतने पर चिल्ला कर रोने लग गई। इसी समय सौमाग्य से बारहोली की तरफ से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसे देखते ही वह नीच भाग गया। बाई रोती-रोती अपने घर की तरफ चली गई। रास्ते में एक गाड़ी वाला उसे मिला जो सरभण की तरफ से आ रहा था। उसे खड़ा करके बाई ने होते रोते अपनी दुख-कथा सुनाई। गाडीवाले ने बाई को दिलासा हिया और किसी को साथ देकर उसे अपने घर पहुँ चा दिया।

का दिया। यही गाड़ीवाला जब आगे बढ़ा तो उसे एक पठान मिला।

#### पठान-राज्य

इसकी स्रत शकल और कपड़े सब वैसे ही थे जैता कि उस बाई ने बताये थे ? गाड़ीवाला उसे पहचान सकता है और वह जानता है कि वह बारडोली के थाने पर पठानों का जो गिरोह है उन्हीं में से एक है।"

- (४) इन दिनो पठान समम गये थे कि उनके श्रफ-सर तो निर्मालय श्रीर कमजार हैं इसलिए वे दिन व दिन अधिकाधिक जंगली होते जा रहे थे। अब वे कूए और नदी पर से श्राने वाली श्रियो की भी निडर होकर छेड़-छाड़ करने लग गये थे। निदयों पर श्रीर पनघटों की तरफ मुँह करके पेशाव करने बैठने के वहाने नंगे हो जाना मामूली वात होगई। एक दिन राजपुरा मे किसी स्त्री पर हाथ उठाने की भी खबर छपी है। घटना यो है-दिन के साढे त्राठ वजे सिगोद से एक मोटर त्राई । उसमे जन्ती च्याफीसर मि० करसनजी थे। त्रपने दस्तूर के मुत्राफिक चनके पठान एक के बाद एक बाड़े कृरते हुए नानी बाई नामक प्क बहिन के घर मे घुसे । उन्हे देखकर बाई द्रवाजा बंद करने गई। पर पठानो ने घका मार कर उसे गिरा दिया श्रीर द्रवाजा खोल दिया जैसा कि मढ़ो मे किया था।
- (५) बारडोली के नित्रासी भाई महमद साले नामक एक किसान ता० ९-६-२८ गुरुवार को दिन के

#### विजयी बारडोली

बारह बजे अपनी आंखों देखे हुए एक र्टश्य का वर्णन यों करते हैं—

### ऐसा है श्रंग्रेजी राज्य

दिन के १२-१ का समय था। बारडोली से सरभण जाते हुए. जो नदी पडती है उसपर दस-बारह खियां कपडे थे। रहीं थीं। नदी के दूसरे किनारे पर (यह नदी बहुत छोटी है इसलिए दूसरा किनारा बहुत नजदीक है।) तीन चार पठान नहाने के लिए नगे होकर नदी में उतरे। दूसरे तीन चार पठान भी सुथना पहने नंगे बदन खडे हुए नहाने की तैयारी में थे। खियों ने इन पठानों को समझाया था कि वे इस तरह की नीचता न करे। पर 'नमूने-दार, पठानों ने एक न मानी। आखिर खियां अपने कपड़ों को वही छोड़कर दूर जाकर खडी होगई और पठानों के नहाकर चले जाने की राह देखने लगी।

(६) भाई सुलेमान मूसा उसी मंगल का हाल यों सुनाते हैं जब वे बारडोली की नदी के "ओवारे" पर पहुंचे तब वहां तीन पठान नहा रहे थे। एक पठान दूसरे को उठाकर पानी में डालने का खेल खेल रहा था। यह पठान नंगा था। कितनी ही "दुबली" तथा मुसलमान स्त्रियां कपड़े धो रही थी। उनसे वे पठान छेड़-छाड़ भो करते जाते थे। आखिर जब घबड़ा कर वे कपड़े धोना छोड़कर अपने घर लौट चलने का आपस में विचार करने

लगीं तब इन लंपट पठानों ने उनसे कहा कि हमें भी तुम्हारे घर ले चलो।"

वीरचंद चेनाजी की जमीनें खालमा होगई; पर इसमें अधिकारियों को सन्तोष न हुआ। उनके मकान के पिछलें हिस्से में फिर डाका डाला गया। और जो कुछ वर्तन वगैरा हाथ लगे वे सभ्य अधिकारी ले गये। पर इससे भी उनकी कृष्णाशान्त न हुई। वे तो एक खेल खेल रहे थे। एक दिन श्री० वीरचन्द जो के घोड़ों को उनका आदमी पानो पिलाने के लिए ले गया। वस वही इन भले आदमियों ने उन्हें जन्त कर लिया।

(७) एक दिन जब सरकार के नमूनेदार पठान इन जन्त किये हुए घाड़ों को रेज पर चढ़ाने लेजा रहे थे। घोड़ों के डिड्ने के पास कुछ नमक की बोरियां पड़ी हुई थी। शायद पठान सममें कि उनमें चीनी है। एक पठान ने चाकू से बोरी को फाडा छौर करीब डेढ़ सेर नमक निकाला कि इतने में रेलने के चौकीदार अनवर ने इसे देख लिया छौर चीरी के माल सहित रेलने पुलिस के सिपुर्द कर दिया। पास खड़े प्रेचकों में से किसी ने उसी वक्त उस पठान का फोटों भी ले लिया। पठान चारों तरफ देखने लगा पर कोई जन्ती-आफीसर उसे न दिखाई दिया। जब दिन दहाड़े खुले स्टेशन पर ने इस तरह की चोरी करते थे, ती

### विजयी बारहोली

लोगों के मकानों के दरवाजे तोड़कर उनके अन्दर जब वे घुसते होंगे तब उन्होंने कितनी चोरी और बदमाशी की होगी इसका अन्दाज लगाना कितन नहीं हैं। इस पठान पर तो बाद में मामला भी चलाया गया था। खैर वीरचन्द के वे घोड़े खानदेश के एक । मुसलमान के हाथ पानी के मोल बेच दिये गये। पर सत्याग्रह की वायु केवल बारडोली तक ही सीमित नहीं थी। वह खानदेश तक भी पहुँच गई थी। जब वह मुसलमान अपने गांव में पहुँचा तब गांववालों ने उसे खूब शर्मिन्दा किया। आखिर उसे आकर वीरचंद सेठ के घोड़े लौटा देना पड़े।

(८) इसी तरह सरभण में एक गृहस्थ के मकान पर 'लस ने १८ घंटे तक एकसा पहरा दिया । मकान में रहने वाले अपने मामूली शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरी न कर सके। पानी उनको स्व '-सेवको ने मकान पर चढ़कर दिया। मकान मालिक वृद्ध पेन्शनर थे। उसी दिन सरदार वल्लभभाई उधर से कहीं निकले। पहरे को देखकर उन्होंने इस वृद्ध दम्पती से कुशल-समाचार पृक्षा—

"माताजी घवड़ाती तो नहीं हैं न ?" 🖟

"इसमे कौन भारी संकट है ? इनके चरण हमारे यहाँ श्रीर कब पड़ने लगे थे ?"



युवकों को विदा



वाकानेर के केदी

#### पठान-राज्य

### शान्तिप्रिय श्रीर उपद्रवी।

ये तो ऐसे उदाहरर जिन से अजहद नीचता टप-कती है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार ने किस तरह के पठान लाकर बारडोली मे रक्खे थे। वास्तव में पूछा जाय तो ये वही पठान थे जिनके .नाम बम्बई में गुराडों की फेहरिस्त में दर्ज हैं। जब कोई जाति या देश-युद्ध छेड़ बैठता है तब प्रतिपत्ती की तरफ से होने वाछे किसी ऋत्या-चार को शिकायते करना व्यर्थ है। बारडोली के किसानों ने भी इस बात की कोई शिकायत किसी से नहीं की। स्वयं हम भी इन बातो को विशेष महत्व नहीं दे सकते। वास्तव में सरकार तो, चाहे वह किसी देश की हो, जब उसे अपने अस्तित्व के मिटने का भय होता है, तब सारी नीति, कानून और धर्म को ताक मे रख कर , जिन्हे वह दुश्मन सममती है उन पर टूट पड़ती है। प्रजा-पालन तो एक ढकोसला मात्र होता है। खासकर जब सरकार विदेशी हो तब तो देश-द्रोही कायर लोगो श्रीर देश-भक्त तेजस्वी लोगों मे भेद उत्पन्न करने के लिए वह भ्रम उत्पन्न करने वाले विशेषणो का उपयोग करती है। कायर दल को वह शान्ति- प्रय और कानून का आदर करने वाला कहती है, उसे अवनी बगल में दबाती है और तेज-स्वी दल को कानून को तोड़ने वाला, सम्राट् की प्रजा में

### विजयी बारडोली

दुर्भाव या द्वेष फैलाने पाला, श्रथवा सार्वजनिक शांति का भंग करने वाला दल कह कर उसे नष्ट करने की जो-जान से कोशिश करती हैं। उस समय वह चोर, डाकू श्रौर छुटेरों से भी बढ़ जाती हैं। बारडोली में पठानो-द्वारा किये। गये श्रत्याचार उसके मुकाबिले में कुछ नहीं। परन्तु वहां तो उसे इस श्रप्रत्यत्त से ही इसलिए सन्तुष्ट होना पड़ा कि वहां बसे अपनी पाशविक शक्ति श्राजमाने का मौका ही किसानों ने नहीं दिया। श्रगर बारडोली की जनता इन नीचताश्रो के कारण जरा भी उन्नेजित हो जाती श्रीर कुछ कर बैठती तो सरकार सारे ताल्छुके को भून डालती।

यहां पर विशेष ध्यान में रखने की बात यह है कि संरकार के दुर्भाग्य से वहा कोई Law abiding citizen ये ही नहीं, कि जिनकी रचा के बहाने शेष लोगों का वह दमन कर सकती। पहले तो सरकार ने इस तरह की अफ वाहें फैलाई कि लोग तो लगान अदा करना चाहते हैं परन्तु उन्हें अपनी जान का खतरा माळूम होता है, यह डरहै कि कही उनके मकानों को लोग आग न लगादे। वे जात से बाहर न कर दिये जायें।

सरदार वल्लभभाई ने पहली दो बातो की तरफ से तो सर-कार और कमजोर किसानो को पूर्ण निर्भय कर दिया। ताल्लुके मे यह घोषणा कर दी कि जो लगान भरना चाहें चसे में खुद श्रपने साथ तहसील में ले जाऊँगा। श्रीर वे शौक से लगान श्रदा कर दें।" पर उनके बहिष्कार को तो उन्होंने इसलिए श्रावश्यक बताया कि कायरता भी एक किस्म का संक्रामक रोग है। कही उनका रोग श्रीर न फैल जाय। फिर जिस नॉव में बैठे हैं उसी में छेद करने वाले पापियों को दूर रखना ही भला है।

### प्रजा-पालन ? ढकोसला !

ऐसे समय सरकार श्रपने प्रजा-पालन के पहले कर्तन्य के पालन को भी किस तरह छोड़ देती है इसका नमूना नीचे लिखे वयान मे देखिए—

"मैं वल्लभभाई खुशालभाई पटेल निवासी सांकरी बार-ढोली ताल्लुका, तथा मै छीताभाई घेलाभाई पटेल उम्र वर्ष २५ मुकाम मौजा सांकरी ताब्लुका बारडोली दोनों परमात्मा को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा-पूर्वक लिख देते हैं कि—

तारीख २०-५-२८ को दिन के दस वजे हमें माछम हुआ कि हमारे दुवलाओं को तथा उनके वाल-बच्चों को घोखा देकर आसाम मेजने के हेतु से आसाम के चाय वागान वालों के दलाल शाराब और ताढी पिलाकर कल शाम को सूरत लेगये हैं। इसलिए हम दोनो तथा गांव से एक दो भाई और उन्हें छुड़ाने की गरज से सूरत गये। स्टेशन पर उतरते ही हमें खबर मिली कि दुवलाओं को स्टेशन के ठीक सामने वाले एक विव्हिंग में रक्खा है। हम वहां गये। सकान के नजदीक पहुँचने पर वल्लममाई के दुवला

#### विजयो बारडोलो

को जिसका नाम डायला है, हमने छत पर खड़ा देखा । हम उसके पास जाने लगे । वहां नीचे फाटक पर खड़े दरबान ने हमें रोका । और दुबलाओं को कमरे में बन्द करके बाहर से ताला मार दिया । हम वहा रात तक बैठे रहे और रात को पडौस वाले होटल में सो रहे । सुवेह भी दस बजे तक हम वहीं बैठे रहे ।

फिर हम कलेक्टर हार्टशान के बंगले पर गये। साथ में एक एक दरस्वास्त लिखकर ले गये थे। हमने वह चपरासी को दे दी। असने लेने से इन्कार किया, और कहा दो बजे किले पर आओ" हमने कहा नही हमे तो अभी काम है। इस तरह चपरासियों से बात-चीत हो रही थी कि कलेक्टर ने हमें बुलाया। अन्दर एक हिन्दू गृहस्थ और थे। शायद वे कोई कानून के पंडित होंगे। साहब ने हमसे पृछा—

साहब-कैसे आये ?

हम—चाय के बगीचे वालों के दलाल हमारे दुवलाओं को घोखा देकर ले आये हैं उन्हें छुड़ाने के लिए हम आये हैं।

साहव-तुम छोगों ने सरकारी छगान जमा कर दिया है ? हम-नहीं।

तब उन कानून के पंडित की ओर इशारा करके उनसे कहा कि वे हमें समझा दें। इन महाशय ने हमें समझाने की कोशिश की। लगान वाजिब है, और हमे उसे मर देना चाहिए। इत्यादि कहा। पर उनकी बाते हमें नहीं जँची। तब हमने कलेकटर साहब से पूछा कि दुबलाओं के विषय में आप क्या जवाब देते हैं? उन्होंने कहा दो बजे आओ।

#### पठान-राज्य

हम—तब तक तो मजिस्ट्रेट के सामने गुलामी के करार-नामों पर इनके अंगूठे भी लगा दिये जादेंगे । इसलिए उसे रोकना चाहिए।

कलेक्टर—तुम लगान अदा करने के विषय में विचार करो-और अपने मित्रों से लगान मरने के लिए कहो तब तक मैं भी दुबलाओं के मामले पर विचार करता हूँ-। .

हम—जवतक' सारे ताल्लुके के प्रश्न का निपटारा नहीं हो जाता, हम लगान के विषय में कोई विचार नहीं कर सकते आप व चाहें हमारे दुवलाओं को छोढ़िए चाहे न छोढ़िए। हमें इसकी परवा नहीं। यही हमारा आखिरी जवाब है। क्ष

इस तरह जन्तीदारों के डर के मारे मकानों को दिन-रात बन्द रखकर खुद तथा श्रपने जानवरों को भी जेल-वास देकर बारडोली के किसान श्रनेक कष्ट डठा रहें थे। पर लगान देने पर कभी राजी न होते थे। यदि कोई भूला भटका डर का मारा या श्रधिकारियों की मित्रता के प्रताप-से भर भी देता तो उसका जीवन वड़ां दुखमय हो जाता। तव वे रोते हुए श्राते श्रीर श्रांखों से श्रांसू वरसाते हुए पंच से चमा मांगते। पर ऐसे उदाहरण बहुत विरले होते थे। शेष सारी जनता श्रपने निश्चय पर दृढ़ थी।

**<sup>%</sup> सन्तिप्त** 

# छाती फाटे छे !

छाती फाटे छे जोई दुखडां सांहेलडी, आंसुनी धार वही जाय छे रे लोल-छाती॰ जब्ती ना जीर शीर खालसानी दीर भीर पापी पठाणोना जुल्म घोर रे—छाती॰ घेरा घाल्याने ढोर मानवी रीवान्यां. मांदा कार्या ने मार्या रे लोल-छाती॰ वहनोनी लाज चूक्या, न्याय, नीति, नेम मूक्या कर्मी कई काळां कीधा कारमां रे लोल-जाती॰ पुण्य भूमि वारडोली सुक्ति तणां मंत्र वोली शिक्षा दीधी अमोली देशने रे लोल-छाती॰ वल्लभ नी हाक पढी गुर्ज़रनी नींद उडी, धाया वीरा ने वीरी सायमां रे लोल-छाती॰ संतननो संत साचो मंत्री विरल भाज शान्यो भारतीना बेडी बन्ध कापशे रे छोटल्--- छाती॰

( एक विंन ः)

# विराट-रूप-दर्शन

### जहरीला प्रचार

यूरोप तथा अमेरिका जानेवाले मित्र कहते हैं कि इधर भारतवर्ष को कोई जानता ही नहीं। अगर कोई कुछ जानता है तो यही कि भारत-गुजाम है, और वहां के लोग र्जंगली हैं। इसका कारण क्या है ? हमारी सरकार द्वारा किया गया जहरीला प्रचार । हाल ही में जब श्रीमती बेसेन्ट तथा श्रीनिवास आयंगर विलायत से लौटे तब उन्हों ने भी यहीं कहा था कि इंगलैंड में वे पहुँचे तब किसी की पता नहीं था कि बारडो़ली में क्या हो रहा है और किसान क्यों लड़ रहे हैं। समाचार पत्रों में ये समाचार निकल रहे थे कि बारडोली ने तो लगान न देने का आन्दोलम शुरू कर दिया है। यह भी कहा जाता था कि यह तो बोलशेविको के दूतों की करतूत है। इसी जहरीलें प्रचार द्वारा सरकार यहां देश की आंखों मे भी धूल मोकने का यत कर रही थो । सत्यामह के चौथे महीने के आरम्भ में (मई के मध्य में) इसी प्रकार के एक नाटक का अभिनुख स्रत में हो रहा था।

#### विजयी बारडोली

# श्रहो रूपम् ! श्रहो ध्वनि:!

बात यह थी कि सूरत में एदुल बेहराम जी नामक एक वृद्धि पारसी डाक्टर हैं। उन्होने अपने जमाने में कुछ सार्वजनिक सेवा भी की है। उत्तर विभाग के कमिश्नर मि० स्मार्ट इन दिनो जब सूरत गये तो उन्होने डॉ० एदलजी पर किसी तरह अपना जाल। फैला दिया था। तब से पदलजी के चित्त में बारडोली के किसानो के प्रति असीम प्रेम जमड़ आया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन डॉक्टर साहब को सर्कार की तरफ से इस बात की भी खबर मिलतो रहती कि बारडोली में किसने कितने रूपये लगान में अदा किये, जब कि जनता और सरकार के खजानची को उनका पता भी न था । और वे डा॰ साहब जनता पर उपकार करने के ख्याल से ये सब बाते प्रकाशित भी कर देते। उसमें यह भी लिखते कि युसलमानो की तरफ से कितने रुपये जमा कराये गये और प्रारसियो की तरफ से कितने। साथ ही वे अपनी तरफ से किसानो को यह नेक सलाह भी देते कि सबक. ।।न अदा कर देना चाहिए। बिलक उन्होंने तो यह भी लिखा कि यदि किसान लगान नहीं श्रदा करेगे तो कुछ पारसी या एक कम्पनी पांच सात लाख रुपये देकर बन जसीनो को ले लेगे और बाद मे जो जो लगान दे देंगे उनको उनकी जमीनें, लौटा दी जावेंगी र्

यह सब कष्ट वे इस लिए उठाते कि उनके चित्त में किसानों के प्रति वड़ा प्रेम था और इन दिनों किसानों को जो कष्ट हो रहा था उसे देखकर उन्हें वड़ा दुख हो रहा था। इस कष्ट में किमश्नर साहव भी उनका साथ देते थे। लोगों को इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो अंग्रेज सरकार केवल भारत के कल्याण के लिए हजारों मील का सागर पार करके यहां द्यामय शासन करने को आई उसके अधिकारियों में द्यां का संचार न होगा तो द्या और सौजन्य के लिए संसार में स्थान ही कहां रह जायगा ? यह देखिए किमश्नर साहव का पत्र है—

८ मई १९२८

च्यारे डॉ॰ एदल बेहरामंजी,

आपके पत्रके लिए अनेक धन्यवाद । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो लेख लिखे थे वे किसी सरकारी अधिकारी की प्रेरणा से नहीं, अपने सौजन्य के कारण ही लिखे थे, जिसने कि आपको दीन-हीन कुए-पीढ़िसों की सेवा में अपना जीवन अपण करने में लगा दिया है—

सरकारी लगान वसूल करने में कंठोर उपायों का अवलम्बन करने से पहले में खेडा के उन ''उपद्रवियों' (agitators) को अपनी करत्तों से वाज आने के लिए राजी करने में अपनी शक्ति भर कोशिश कर चुका। उनके आन्दोलन, गुप्तचरों और सभाओं आदि अनेक बेहुदगियों के कारण सरकारी अधिकारी गण

38

#### विजयी बारडोळी

को सरकार का पक्ष जनता के सामने पेश करने का मौका ही नहीं मिला। जो कोई भी अधिकारियों के पास जाता उसे संदेह की नजर से देखा जाता, और उसे बहिष्कार की धमिकयां दी जातीं। जनता को सरकार की वे दलीलें सुनने ही नहीं दिया जाता है [जिन्हें कि कौन्सिल में पेश किया गया था और जिनके कारण वहां वह निन्दा-प्रस्ताव ४४-३५ मत से गिर गया था।

इन उपदिवयों से, जो कि जनता के धन पर अपना पेट पाल रहे हैं और उसे बुरे रास्ते ले जा रहे हैं, जनता को बचाने की मुझे जितनी चिन्ता है उतनी और किसी को नहीं है। रायबहादुर भीमभाई नाईक को मैंने साफ-साफ कह दिया है कि मैं ऐसे किसी भी गांव की जांच करने के लिए तैयार हूँ जो इस वात के लिए युक्तिसंगत कारण पेश कर दे कि उसे उपर के वर्ग में शामिल करने से उसके साथ अन्याय हुआ है। पर यह मैं तब करूंगा जब समस्त तालुके पर की गई २० प्रतिशत वृद्धि का लगान न देने फा ऑन्दोलन बन्द कर दिया जाय।

लगान वसूल करने के जितने भी उपाय हैं, उनका अवलम्बन करने से सरकार अपने-आपको रोक नहीं सकती। इस तरह तो कानून के अनुसार किये गये प्रत्येक बन्दोबस्त का विरोध होने लगेगा। आज बारोली में वही उपद्मवी लोग हैं जिन्होंने सन १९१८ में खेड़ा जिले में कर न देने का आन्दोलन खड़ा किया था। और लगान अदा करने की इच्छा रखनेवाली जनता को रोकने के लिए वे यहा भा उन्ही उपायों अर्थात् जाति बहिष्कार, दंख वगैरा का अव-लन्वन कर रहे है जिनका खेड़ा में किया गया था।

खेदा के उन्हीं पांच ताब्लुकों से ये लोग आये हैं, जिनका चन्दोवस्त बाद के कारण दो साल से आगे डकेला जा रहा है। पिछले सात आठ महीनों में उन ताब्लुकों में सरकार ने ५० लाख के करोब रुपये बाद-सहायतार्थ ऋण में दिये हैं। अगर आज इन्हें चारोली में कहीं सफलता मिल गई तो उस जिले का लगान और ऋण वस्ल करना सरकार के लिए और भी मुश्किल हो जायगा।

भाप इस पत्र का जैसा चाहें उपयोग क' सकते हैं। मैंने इस पत्र में कोई ऐसी वातें नहीं लिखी हैं जिनमें किसी छिपाव की जरूरत हो। ये तो ऐसी वाते हैं जिन्हें सब कोई जानते हैं।

> भाषका विश्वस्त— डवल्यू, डवल्यू, स्मार्ट

स्पष्ट ही समाचार-पत्रों पर उपकार करने की इच्छा से तथा कमिश्नर साहन की ग्रुभ इच्छाएं जनता तत्र पहुँचाने के अच्छे हेतु से डा० साहन ने पत्र को अखनारों में छापने के लिए भेज दिया।

## मर्मान्तक वाण्

पर इसका असर उनके अनुमान के ठीक विपरीत ही हुआ। गुजरात में इन दोनो भले आदिमयों के प्रति असं-तोप की भारी लहर उठी। स्वयं वारडाली के किसानों के पास जब यह वात पहुँची तब तो उनका दुख असहा हो उठा। उनके हृदय की हालत को कल्पना नीचे लिखे वारडोली के लोक-गीत से हो सकती है:—

## विजयी बारडोळी

छातीए छातीए छातीए रे,

बाण वाग्या सरकारनां छातीए रे
अपमान ना बाण सांख्या न जाये
छोढाना होय तो सांखिए रे—बाण०
विल्लभभाईने परदेशी कीधा
वाग्युं छे बाण ए छातीए रे—बाण०
आगेवानोने घांधळिया कीधा, बाग्यु छे०—
खेंद्र बधाने छबाड कीधा, वाग्यु छे०—
भक्षक करे छे रक्षक नो दांबी, वाग्यु छे०—
अपमान ना बाण सांख्या न जाये, छोढाना हो०—

श्रीर भी वितने ही समाचार-पत्रों और सभाशों में किसश्तर के इन निर्मृण श्राचेपों का जवाब दिया गया । स्वयं वरलभभाई ने तो वारडोली ताल्छके के किसी गांव में ट्याख्यान देते हुए वहा कि यदि मि० स्मार्ट श्रपना पच्च जनता के सामने रखना चाहते हो तो मैं ताल्छके के १७००० काश्तकारों को एकत्र कर देता हूँ। वे श्रावें श्रीर किसानों का सममावें। पर उनके श्राधकारियों के सम्पर्क से तो मुक्ते जनता को सुरचित हो रखना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कार्य-कर्ताओं को श्राज वे इन शब्दों में याद करते हैं उनके किये उपकारों की तो याद करें, श्रगर यहा 'उपद्रवी' खेड़ा की सहायता के लिए दौड़ न जाते तो

जनता जमीन से नई फसंज इस साल न छे पाती श्रौर न संरकार उनसे लगान ही वसूल कर पाती ।

स्वयं महात्मा जी ने 'यंग-इंडिया में एक लम्बा लेख लिखकर बारडोली के मुख्य-मुख्य सेना-नायकों का नाम गिनाकर बताया कि वे कितने प्रतिष्ठित हैं। उनको उपद्रवी कहना ऐसा अपमान है जिसे दूसरी परिस्थित में जनता कभी बरदाश्त नहीं कर सकती। महात्माजी ने कमिश्नर के एक-एक आरोप का जोरों से खरडन किया और कमिश्नर श्वर को आहान किया कि यदि उसे कुछ भी लंडजा है तो वह इन घृणित आन्तेषों के लिए प्रकट रूप से चमा-याचना करे।

वारडोली का प्रचार-विभाग

सरकार के और भी कई हस्तक जनता में बुद्धि-भेद स्त्यन्न करने की कोशिश कर रहे थे। परन्तु बारहोली के विषय में सरकार ने जितनी भी गलतफहिमियां पैदां करने की कोशिश की सत्याप्रहं का प्रकाशन-विभाग उन सबकों बराबर दूर करता गया। सत्याप्रह-प्रकाशन-विभाग में तो कई कुशल फोटोप्राफर भी थे, जो सरकार के श्रत्याचारों और "त्यारे" पठानों के "श्रतुकरणीय" व्यवहारों के तत्काल चित्र लेकर श्रखवारों में भेज देते जिससे सरकार के द्वारा किया गया सारा जहरीला प्रचार व्यर्थ सिद्ध हो जाता।

#### विजयी बारडोळी

श्रीर श्रव तो श्रकेले वम्बई के 'टाइम्स' श्रीर सरकार के ही हाथ-पांव कलेक्टर श्रीर कमिश्नर को छोड़कर देश के सारे समाचार-पत्र श्रीर सभी दल के विचारी पुरुषों ने बारडोली सत्याग्रह के साथ श्रपनी सहानुभूति प्रकट करना श्रुक्त कर दिया।

## मर्यादा को रचा।

पर अभी सरदार वल्लभभाई नहीं चाहते थे कि बार-डोली को ऋखिल भारतीय आन्दोलन का रूप दिया जाय। इसलिए उन्होने अभी तक जान-वृक्त कर किसी अखिल भारतीय नेता को बारडोली त्राने के लिए निमन्त्रित नहीं किया बरिक जिन्होंने बारडोली जाने की इच्छा प्रकट की उन्हें भी वहां श्राने से उन्होंने रोक दिया। स्वयं महात्मा-जी को भी उन्होंने इसलिए निमन्त्रित नहीं किया कि उनके बारडोली आते ही आन्दोलन अखिल भारतीय रूप धारण कर लेगा और महात्माजी भी इस बात को भली प्रकार श्रानुभव करते थे। क्योंकि जब स्वर्गीय मगनलाल भाई गांधी की मृत्यु हुई और सरदार वल्लभभाई ने पू० महा-त्माजी को लिखा कि मैं श्रह्मदाबाद श्राना चाहता हूँ, तक महात्माजी ने उन्हें यही कहकर मना किया था कि "दुख तो भारी त्राया है, परन्तु उतके लिए त्राप श्रपना स्थान छोड़कर न त्रावें। हां, जब कभी आपको मेरी जरूरत हो

लिख दें। इसी श्रवसर पर वम्बई में श्री० राजगोपालाचार्य जी श्रीर देश-भक्त गंगाघरराव देशपांडे भी श्राये हुए थे। शायद सत्याग्रह के सम्बन्ध में उसी समय कहीं वहभ भाई भी वम्बई जा पहुँचे थे। वल्लभभाई के मिलते ही राजाजी ने श्रीर देशपांडे जी ने वारडोली देखने की इच्छा प्रकट की। पर वल्लभ भाई ने, जैसा कि उपर कहा गया है, उन्हें उस श्रवस्था में वारडोली के चलने से दुख पूर्वक इंकार कर दिया।

#### चन्द्रा

हां, पठानों का अत्याचार इन दिनो जरा वढ़ गया। इसलिए सरदार साहब को ता० ८ मई १९२८ को वन्दे के लिए देश से अपील करनी पड़ी। पू० महात्माजी ने भी इस अपील को दोहराया और अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार चन्दा देने के लिए सब से अनुरोध किया। जनता ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। धन का प्रवाह बार-होली की तरफ आने लगा।

केवल भारत से ही नहीं, फ्रान्स, चेलिजयम, जापान, चीन, तथा न्यूजीलैंड, मलायास्टेट्स आदि संसार के सुदूरवर्ती हिस्सों से भी सहानुभूति और चन्दा आने लगा। खदेश में मजदूरों ने अपनी थोड़ी सी मजदूरों में से और विद्या-थियों ने अपने खान-पान की चीजें क्म करके पैसा वचाया

# विजयी बारडोली

श्रीर बारडोली के लिए चन्दा भेजा । कई जगह विद्यार्थियों ने बारेंडोली 'के चन्दे के लिए 'वीर-रस-पूर्ण नाटक खेलकर] जनता को द्विगुर्शित प्रेरणा दी। ख्रियों ने श्रियन गहने दिये। बम्बई के युवक-संघ के विद्यार्थियों ने भी दौड़-दोड़ कर र्खूत्र चन्दी इकट्ठा किया। उनकी उत्साह अपार था। बाहर से ख्यं-सेवको की अर्जियां भी आने लगीं। बम्बई धारा-सभा के आठ सभ्यों ने अपने इस्तीफे दे दिये। नेता भी एक के बाद एक करके अपनी सेवाएं अपेण करने लगे। पर वल्लभ भाई ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा "अभी इन संब वातो की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ श्रार्थिक सहायता से श्रभी काम चल जीयगा । स्वयं-सेनक श्रमी यहां काफी हैं। सरकार की जिलें भरने के लिए हम काफी खुराक चसे दे सकते हैं।"

सूर्य को कौन छिपा सकता है !

पर यों सूर्य को कहीं बगल में छिपाया जो सकता है? चल्लभगई देश के हृदय को कब 'तक' रोक सकते थे ? नेता बारडोली की तरफ शनैः 'शनैः 'श्राकृषित होने लगे। सब से पहले बम्बई के विख्यात मि० बरजोर जी फरामजी मुख्या और श्री नरीमन श्राये। वे दोनो ताल्लुके का संगठन देखकर दंग रह गये। मि० भुक्या ने किसानों से रोबक बात-चीत करके यकीन कर लिया कि बे



धीयुत कुन्नरू, थी उक्त भीर श्री बसे

निमंगी नारडीली ३३

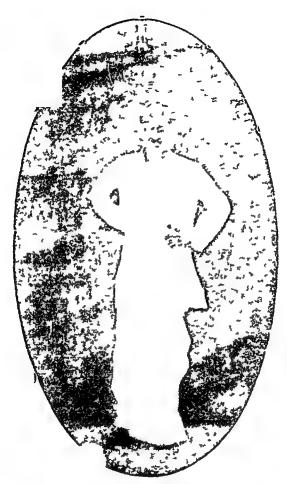

श्री कन्हेयालाल सुन्शी धारासभा के रूभ्य

विजयी वारडोशी ३*३* 

दृढ़ हैं, निर्भय हैं। अन्त में उन्होने कहा "इंग्लैड के लोग श्रव इस वात पर विचार कर रहे हैं कि इस तरह सत्यामह की लढाइंयां शुरू हो जावेंगी तो हम इन तोप वन्दूकं श्रीर विमानों को क्या करेंगे ?" श्री निरीमन ने वारडोली में ५००० किसानों की सभा मे कहा ''मैं तो श्रापकी टीका करने वाले से कहूँगा कि गहां आकर पहेले किमानों की हालत देखो, तब श्रापको सच्ची हालत माछ्म होगी। चंद घंटो ही मे मैने यहां की हालत को देख लिया है। सारा ताल्छुका जेल बन गया है। वेचारे किसान दिन-दिन भर अपने जानवरों को लेकर घर में बन्द रहते हैं। लोग कहते हैं कि चोर, छटेरो और पिंडारियो को निकाल कर श्राज कल श्रंगरेज यहां राज कर रहे हैं। पर मै तो कहूँगा कि और कही चाहे जो हो, बारडोली मे तो आज विंडारियों पठानो श्रोर बम्बई के गुगडों का ही राज्य है। इस ताल्छुके में श्राज कल घूमने वाले पठान वही वम्बई के पठान हैं, जिन के पीछे रात-दिन पुलिस घूमती रहती है, जो वहां लोगों के गले काटते फिरते हैं। अब ये बदमाश किसान बहनो से भी छेड़-छाड़ करने लगे हैं। मैं कहता हूँ सरकार के लिए इससे अधिक । लजाजनक अौर कुछ नहीं हो सकता । + + यह लड़ाई तो मामूली लगान वृद्धि की थीं। पर सरकार ने इसे वहुत विशाल रूप दे दिया है। इसलिए

## विजयी बारडोली

अब कहा जा सकता है कि आप तो सारे देश के लिए लड़-रहे हैं। मुमे तो आश्चर्य होता है कि देश के बड़े-बड़े नेता-श्रो का जो परिषदें श्रौर प्रस्ताव करते रहते हैं, ध्यान श्रव तक बारडोली की तरफ क्यो नही आकर्षित हुआ ? मेरा ता ख्याल है कि पिछले सी वर्ष में सरकार की जालिम नीति का सामना करने के लिएयदि कोई सचा म्रान्दोल न हुआ है, तो वह वारडोली का सत्याप्रह है। मैं कहता हूँ कि अगर एक डजन ताल्लुके भी अगर इस तरह संग-ठित हो जायं झौर आधी डजन ऐसे सेनापित पैदा हो जायँ तो उसी च्रा खराज्य हमारे हाथ में त्रा जावे। मैं तो बम्बई के लोगों से जाकर कहूँगा कि धारा-सभा में प्रस्ताव पास करने से कोई होना जाना नहीं। सरकार से कैसे लड़ना चाहिए तथा लोगो का किस तरह नेतृत्व करना चाहिए यह श्रगर देखना हो तो बारडोली जाकर देख लो। शेष सारी लड़ाइयां श्रीर नेतापन व्यर्थ है।"

इसी श्ररसे मे बम्बई में महासभा की कार्य-समिति की बैठक हुई जिसमे उसने उत्तर-विभाग के कमिश्नर के उपर्युक्त पत्र की निन्दा करते हुए बारडोली सत्याप्रह का पूर्ण समर्थन किया श्रौर देश से श्रपील की कि वह इस युद्ध मे श्रपनी शक्ति के श्रनुसार सहायता करे।

ता० २७ मई १९२८ को सूरत मे होने वाली जिला-

परिषद के मनोनीत श्रध्यत्त, सिन्ध के नेता, पू० महात्माजी के येरवड़ा जेल के साथी और वम्बई घारासभा के सभ्य जयरामदास दौलतराम भी परिषद में जाने के पहले वार- डोली गये थे और वहां दो दिन तक ठहर कर उन्होंने अपनी श्रांखो उन श्रत्याचारों को देखा था, जो पठानो-द्वारा जनता पर हो रहे थे।

# स्ररत जिला-परिषद्

तारीख २७ मई को सूरत में बारडोली सत्याग्रह के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए सारे जिले की एक भारी परिषद् हुई वह बारडोली के बलिदान की पवित्रता और गुजरात की श्रद्धा का नाप कही जा सकती है। सभा-मंडप में १०-१५ हजार मनुष्यों से कम न होंगे और हजारों बाहर थे। सभा-भवन में बारडोली के पठान-राज्य के अनेक प्रसंगों के खून खौलाने वाले चित्र टंगे थे।

स्वागताध्यत्त रा. ब. भीमभाई नाईक का भाषण एक "राव बहादुर" श्रौर जमीदार के श्रमुरूप था। परन्तु उनके भापण से रोष श्रौर करुणा टपकती थी। श्रध्यत्त श्री जयरामदास का भाषण श्रमेक तरह से उत्कृष्ट था। बारडोली के युद्ध का श्रध्ययन उसमें बड़े श्रच्छे ढंग से किया गया था।

उनके भाषण में नम्रता थी पर साथ ही निडरता भी २५९

# विजयी बाग्डोडी

थी। उन्होंने कहा "सरकार साफ-साफ क्यों नहीं कह देती कि वह तिरे पशु-वल और सत्ता पर जो रही हैं। अरे, जिन बातों की नीति की दृष्टि से वह चर्णभर भी बचाव नहीं कर संकती उनका आमक दंशीलो और असत्य बातों से वह क्यों प्रचार कर रही हैं। दिन-दहां चे चोरी करने वाले पठानों को एक दिन भी बारडोली में रखना सरकार के लिए अत्यन्त लज्जाजनक है।"

वारडोली की जागृति के विषय मे अध्यक्त ने कहा-"संरकीरी चश्मों इतारं कर श्रांप किसी भी गांव में जाकरें देखं बाइए । अपनी आंखों देखकर इस बात का विश्वास कर लीजिए कि बार्डोली के किसान, स्त्रियां, बालके, सर्व कोई किंस तरह अपने अगुओं के लिए मर मिटने कों तैयार है। बम्बई सरकार की इस जालिम नीति का कलंके जिस तरह उसके शासन परं कायम 'रहेगा उसी प्रकार **डंसके जिम्मेदार और ऊँचे अधिकारियों ने इन प्रजा-सेवकों** कों, बाहर के उभाइने वाले, लोगों के धन पर जीने वांछे इत्यादि कह कर जो उद्धतता प्रकट की है यह किलंक का टीको भी उसके सिर से कभी नहीं धोया जा सकता र्अंत में श्रापने कहो-"श्राज जिस बारडोली की पूजा सारा देश कर रहा है, जहां वीरता श्रीर श्रात्मोत्सर्ग के पाठ पढ़ाये जा रहे हैं, उसी ताल्छुके के विषय में होने वाली

थरिषद् का अध्यक्त क्या होना ? इस समय तो वहां जाकर उस युद्ध मे शामिल हो जाना ही धर्म है । अन्त मे अध्यक्त ने यह सुमाया कि आगामी १२ जून को सारे देश में बारहोली दिन मनाया जाय । उस दिन सभायें हों और सत्याग्रह के लिए चन्दा एकत्र हो ।"

"इसके वाद सरदार वहमभाई से वोलने के लिए\_ प्रार्थना की गई। उनके उठते ही बड़ी देर तक सभा-भवन करतल-ध्विन से गूँजता रहा। भाषण क्या था एक भावी-सूचक गगन-गिरा थी। कितने ही लोग तो उस भाषण को सुनकर ही अपने आप को कृतार्थ मानने लग गये थे। भाषण में इतना तेज था, इतनी वीरता थी, इतना सत्य-बल था, वह सरलता भी जिससे वह मामूली से मामूली श्रादमी की भी समम मे त्रा जाय। उनके सारे भाषण की ध्वनि यही थी कि "दो श्रोर दो चार कहने के बदले दो श्रोर दो चौदह कहने वाले अधिकारी चाहे कितने ही दवावें, डर बतावे, जमीनें छीन ले, और किसान राह के भिखारी वन जायँ, फिर भी बारडोली के किसान अपनी टेक नहीं छोडेंगे। वारडोली मे श्राज श्रावरूदार सरकार का नहीं, शुंडास्रो, चोरो, स्रौर छुटेरों का राज्य है।"

स्वागत-मंडल के अध्यत्त रा० व० भीमभाई नाईक ने दीनता-पूर्वक कहा कि सरकार किसानों पर दया करे।

#### विजयी बारडोडी

मूक पशुत्रों की तरह वह भी मूक है। श्री वल्लभ भाई ने इस पर गरजकर कहा कीन कहता है किसान गरीब वैल की तरह मूक पशु है ? वह तो वीर पुरुष है। वही तो सव का श्राधार है। उसके साथ न्याय किये बिना सरकार का चारा नहीं है। यदि वह किसानों के साथ न्याय न करेगी तो उसका राज्य नि:सन्देह मिट्टी में मिल जायगा।"

परिषद् ने जो प्रस्ताव मंजूर किये उससे गुजरात की वीरता, सहानुभूति और कष्ट सहने की तैयारी का पता लगता था। बारडाली के बोर किसानों का उसने श्रभनन्दन किया, बीर बल्लभभाई के श्रहसान माने, सरकार को श्रांखें खोलने वाली चेतावनी दी, श्रीर बारडोली का सहायता के लिए सारे जिले की नहीं बल्कि गुजरात की तैयारी है यह घोषणा की।

## सच्चे लोक-प्रतिनिधि

शायद उसी समय शिमला में गुजरात के सुपुत्र श्रोर सरदार वल्लभभाई के बड़े भाई श्री विठ्ठलभाई पटेल जो कि बड़ी घारा-सभा के श्रध्यत्त हैं, यह विचार कर रहे थे कि इस बारडोली-संग्राम की किस तग्ह सहायता कर सकता हूँ। एक श्रोर वे पठान-राज्य के हाल भी पढ़ते रहते थे श्रोर दूसरी श्रोर सत्याप्रहियों की श्रसाधारण सहनशीलता एवं संयम के समाचार भी उनके पास पहुँचते

रहते थे। ये सब हाल भारत में शान्ति श्रीर व्यवस्था के परम रच्चक बड़े लाट को भी वे सुनाते रहते। श्रन्त में उन्होंने महात्माजी को एक पत्र लिखा। उसमें श्रपनी मयीदा का तथा सरकार-द्वारा सत्यामहियों पर होने वाले श्रत्याचारों का उल्लेख करके श्रापने लिखा—

"ऐसी स्थिति में मैं चुपचाप नहीं बैठा रह सकता । न मैं उदासीन ही रह सकता हूँ। इसलिए आपने जो आर्थिक सहायता मांगी है उसके लिए आपको सिर्फ एक हजार रुपये अभी भेजता हूँ। पर मुझे दुख कि वारडोढ़ी के सत्याप्रहियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए तथा सरकार की जालिम नीति एवं गुजरात के कमिश्नर के पत्र के प्रति अपनी सख्त नापसन्दगी जाहिर करने के अतिरिक्त इस समय मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जबतक यह युद्ध जारी रहेगा मैं आपको प्रतिमास एक हजार रुपये भैजता रहुँगा। पर मैं आपको यह विश्वास तो फिर भी दिलाये देता हुँ कि जिन्होंने मुझे यह महान् पद दिया है उनसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं मशवरा करूँगा। जिस अधिकार का सम्मान भाज कल मुझे प्राप्त है वह तो जहां तक मेरा ख्याल है एक सेवा धर्म है। और यदि मुझे यह विश्वास होगया कि बारडोली के सत्या-प्रहियों के दुख में कार्थिक सहायता करने के अतिरिक्त भी मैं कुछ अधिक परिणामजनक काम कर सकता हूँ तो आप विश्वास रक्खें मैं पीछे नहीं हटूंगा।''

नयी घोषणा

दरमियान फिर कमिश्नर साहब महावलेश्वर पहुँचे। २६३

#### विजयी बारडोली

शायद गवर्नर साहब की चिंता को दूर करने के लिये गये थे। क्यों कि उनके लौटते ही सरकार की तरफ से एक निवेदन प्रकाशित हुआ । इसमें लगान श्रदा करने के लिए फिर १९ जून तक की मियाद बढ़ाकर कहा है कि यदि उस तारीख तक भी लगान जमा न हुन्ना तो सारी जमीनें खालसा कर ली-जावेंगी और फिर-वे कभी किसनों को लौटाई नहीं जावेंगी। इस अवधि में लगान अदा करने वाले की चौथाई दंड माफ करने का भी लालच बतलाया गया था। इससे माळ्म होता है कि गवर्नर अब तक बारडोली की सरंची हालतें से नावाकिफ थे। मि० झंटमीला कमि-र्शनर' को जिलटे पाठ पढ़ाते और वही बात कमिशनर गवर्नर से कह देते। यह हाल होता रहा होगा। पठानों के अत्याचारों की पुकार वहाँ पहुँची तो, लेकिन पठानों को इस समय एकाएक हटाने से तो सरकार की अतिष्ठा, ही क्या रहती ? इसलिए उसने फिर पठानों के वर्णन को नमूनेदार बताकर कहा कि हमे-यहां पर पठानों को रखने मे विशेष लाभ तो नही है। परन्तु यदि वार-होली के लोग- वेठिया देदें तो सरकार पठानों को वहां से हटा संकती है। इत्यादि, पर वहां ती कोई विठिया ऐसा नोक-द्रोह करके सरकार से मिलना नहीं चाहता था। सबं से बड़ी बात तो यह थी कि सरकार को किसानों का संग-

ठन-बल खटकता था। वह कहती श्रलग-श्राग दरख्त्रास्तें पेश करोगे तो सुनवाई होगो। इस निवेदन के उत्तर में वल्लभभाई ने श्रपने एक भाषण में कहा—

### संगठन का जवाव संगठन

"भला ऐसा भी मूर्ख कोई होगा, जो इतनी वड़ी सुसं-गठित सरकार से अलग-अजग लड़कर सफजता की आशा करे ? सरकार के पास इतनी सारी फौज है, वंदूके है, तो पें हैं, तिसपर तो वह सारे काम धुसंगठित रूप से करती है। प्रजा को सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से शिकायत है श्रीर उसीसे उसने लड़ाई छेड़ी है। परन्तु सरकार ने तो उसके लिए जनता पर जुल्म करने के लिए न्याय-विभाग को कलंकित किया, कृषि-विभाग को भी न छोड़ा, और प्राव-कारी-विभाग को तो प्रत्यत्त अपना शस्त्र ही बना लिया। कितने ही मास्टरों को इस युद्ध में दिलचस्पी लेते देखकर चन्हे भी बदल दिया श्रीर इस तरह विद्या-विभाग-जैसे निर्दोष श्रोर पवित्र विभाग को श्रपवित्र कर दिया। पुलिस विमाग तो सब से आगे है ही। इस तरह वह तो सुसंग-ठित रूप से हर तरफ से लोगो पर जुल्म कर रही है श्रीर किसानो से कह रही है कि तुम श्रकेले रहो।

सोधा सी वात तो है

"किसानो से मैं साफ कहूँगो कि जो तुम्हारे साथ

#### विजयी वारहोसी

विश्वामघात करे उसे तुम कभी माफ न करो। माफ न करों के मानी यह नहीं कि आप उसे मारो या पीटो। नहीं। यह न करो। आप तो उसे यह कड़ दो कि हम सब को एक नाव में वैठकर जाना है। अगर किसी को नाव में छेद करना है, तो वह नाव से उतर जावे। हमारा उसका कोई सम्बन्ध नहीं। यह संगठन आतम-रचा के लिए हैं, किसी को दुख देने के लिए नहीं। अत्मरचा के लिए भी संगठन न करना तो श्रात्महत्या करने के समान है। हम तो पौधे को भी जानवरों से बचाने के लिए बाड़ वगैरा लगाकर सुरिचत रखते हैं। तव जव इतनी वड़ी सरकार से लोहा छेना है, तो अपना सगठन भी हमन करें ? किसान की रचा भी न करें ? पर सरकार को यही तो खटकता है कि एक छोटा सा युद्ध छेड़कर हम सरकार से इन्साफ ही क्यों मांग रहे हैं।"

# सव धान वाईस पसेरी

"सरकार कहती है, पहले लगान अदा कर दो। देखो, चोर्याशी ताल्छका ने लगान अदा कर दिया है"। हम कहते हैं "अच्छा, उसने दे दिये होगे पैसे। इससे हमें क्या? और यह तो बताओं कि उसने लगान दे दिया तो उसके साथ सरकार ने क्या न्याय किया है? अगर पहले लगान देने से आप इन्साफ करने का बादा करते हो तो उसके साथ अभी तक क्यों नहीं इन्साफ किया ? पर सरकार को इन

चातों की परवाह ही कहां है ? उसे किसानों के वचनों की की मत ही कहां है ? सरकार को न तो धारा-सभा के सभ्यों की परवा है और न अपनी एक्सिक्यूटिव बॉडी के भारतीय सभ्यों की तिनक भी परवा है।

डर जालिम सरकार का कि निहत्थे किसानो का ?

"सरकार कहती है जमीनें लेने वाले हमे बहुत से मिल गये हैं"। मिले होगे। उन जमोन लेने वालो को यदि सामने श्राने की हिम्मत हो तो आवें। नीलाम का माल रखनेवाले या तो चपरासी, श्रीर पुलिस होंगे या वे खटीक, जिन्होंने मैंसों को रख लिया है। भला इसमे सरकार की कौन इज्जृत है ?"

"कहा जाता है कि बहुत से लोग चुपचाप आकर लगान दे जाते हैं। वाह, अगर देने वाले हों तो भले ही ले लिया करो ना। पर आप यह नहीं वता सकते कि वे कौन हैं ? वे नहीं चाहते कि उनके नाम प्रकट हो जायें। यह डर क्यों ? शान्त नि:शस्त्र जनता से डरना चाहिए, या तोप वन्दूक वालो सरकार से ?"

"पर यह सब माल मारना है। सरकार अब जुल्म करते-करते शायद थक गई और उसे मालूम होता है कि अब उसकी दाल नहीं गल सकती। फिर भी जब तक उसे विश्वास नहीं हो जाता कि वारडोलों के लोग सब तरह का जुरम

### विजयी बारडोछी

सहने के लिए तैयार हैं, यहां कोई उपद्रव मचाने वाला नहीं है, श्रीर इसलिए तोप वन्दूकें चलाने का उसे मौका नहीं मिल सकता तबतक वह भले ही जितना चाहे जुलम करती रहे। बारडोली की प्रजा उसे शांतिपूर्वक सहती जायगी। तब श्रंत मे सरकार की श्रांखे खुलेगो श्रीर उसे मालूम होगा कि ऐसे लोगो पर जुल्म करना तो साचात् ईश्वर का विरोध करना है। जिसने सत्य का श्राश्रय महण किया है उसकी ईश्वर जहर सहायता करता है।"

#### थी जमनालाल बजाज

जून महीने के प्रारंभ में सेठ जमनालालजी बजाज तथा श्री शंकरलाल बेंकर भी बारहोली पहुँचे थे। सेठजी ने एक सभा में कहा—"में आपको उपदेश देने के लिए यहां नहीं आया हूँ। आप यहां जो पित्र कार्य कर रहे हैं उसका दर्शन करके पित्र होने के लिए आया हूँ। सैनिक की हैसियत से आपको इस बात की जरा भी चिंता या परवा करने की जरूरत नहीं कि गर्वनर क्या घोषणा करते हैं। यह काम तो आपने अपने सरदार को सौप दिया है। इन सब बातों को सोचने विचा-रने का काम उनका है। आप कभी किसी कमजोर आदमी को देखकर कमजोर न बने। बिंक अपनी ताकत से दूसरे की कमजोरी में सहायता करके उसे अपने ही जैसा ताकत

चर बनावें। इस ताल्छु हे में पैसे देने वाला तो कोई है नहीं। पर प्रत्येक आदमी यही गांठ बांघ ले कि चाहे सारी दुनियां लगान अदा कर दे, पर मैं तो कभी अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टिल्लूंगा।"

"अब अफवाहे सुनाई देने लगी हैं कि सरकार शायर वक्कमभाई को गिरफ्तार करे। यद्यपि यह श्रभी सभव-नीय तो नहीं मालूम होता, फिर भी, क्योंकि सरकार जिम तरह अब तक एक के वाद दूसरी इस तरह अनेक भूलें करती जा रही है, उसी तरह यह भूल भी कर वैठे तो आपका कर्तन्य स्पष्ट है। अवतक उन्होंने जो धर्म बताया उसी का निष्टापूर्वक पालन करना हमारा कर्तव्य है। प्रतिज्ञा से तिज्ञ भर भी न हटना चाहिए। उन्हें हम से दूर करके यदि सर-कार हम से बात-चीत करने या अपने जाल मे फँसाने के लिए यावे तव सावधान रहे। उसकी जाल में न फॅसें। श्रापनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रह कर उसे साफ-साफ कह दें कि इस विपय में जो कुछ बात-चीत करना हो वह उन्हीं से कर ले।"

सेठजी वारडोली में लगभग एक सप्ताह रहे। ताल्छुके के तमाम मुख्य स्थानों में घूम-घूमकर उन्होंने सत्याग्रह का खूब अध्ययन किया अन्त में तारीख पांच को बारडोली में भाषण देते हुए आपने कहा—"इस देश में सत्याग्रह के

### विजयी बारडोछी

श्रंनेक श्रान्दोलन मैंने देखे। परन्तु यह युद्ध सब से उच्चें प्रकार का है। श्रोर मेरा तो ख्याल है कि यदि कोई श्रंग-ें रेज भी इस युद्ध का श्रध्ययन करने के लिए निकले तो उसकी भी सहानुभूति लड़ने वाली प्रजा की श्रोर ही होगी।"

# पंजाब के महमान

डॉ० सत्यपाल तथा सरदार मंगलिसह भी आये। डॉ० सत्यपाल तो पंजाब की प्रान्तीय कांग्रेस-किमटी की तंरफ से सत्याग्रह को देखने के लिए आये थे। दोनों बार-डोली के किसानो का घीरज, शान्ति, बहादुरी, आदि को देख कर चिकत हो गये। खयं उन्होंने भी बारडोली में कई ज्याख्यान दिये। पंजाब से सिक्खों ने कई बार खयं-सेवक मेजने की अनुमित मांगी। जिसे देने से बहुभभाई को घंन्यवाद पूर्वक अस्तीकार करना पड़ा।

महाराष्ट्र की तरफ से घारा-सभा मे जो सभ्य हैं, उनमें से मि० जोशी और पारसकर भी आये। वे कभी अमह-योग के पन्न में न थे। वे बड़े प्रभावित हुए, बल्कि चलते हुए तो उनमे से एक सज्जन ने कहा "हम तो हँसी उड़ाने कें ख्याल से आये थे, पर अब भक्त बन कर जा रहे हैं"। स्तम दूट दूट कर गिरने लंग

डि॰ डेप्यूटी कलेक्टर मि॰ श्राल्मोला लगान वसूँला

करने के उन्माद में अत्र अपने नौकरों की भी मर्जी खोने लगे। जब पठान भी थक गये, तब पटेल-पटवारियों का तो कहना ही क्या ? उन्होंने एक के वाद एक अपने इस्तीफें पेश करना शुरू किया।

तारीख ११ जून १९२८ तक करीब ६०, पटेल श्रोर श्राठ तलाटियों ने श्रपने इस्तीफे पेश कर दिये । उनके इस्तीफों में ताल्छ के की हालत का संयत भाषा में यथार्थ वर्णन है। इसलिए संचेप में उसका सार यहां पर देना श्रात्वित न होगा। इनमें से कितने ही तो सरकार के बढ़े पुराने सेवक हैं।

पटेल इस्तीफा पेश करते हैं

पटेलो ने अपने इस्तीफे मे प्रधानतया जो वार्ते कही थीं, उनका सार नीचे के एक इस्तीफे में आ जाता है।

"लगान वस्ल करने के लिए सरकार इन दिनों जिन उपायों का अवलम्बन कर रही है, जब्ती की गई भेंसों पर जिस तरह की भार पढती है, और इन पिछले एक-दो महोनों में लोग जिस तरह का भय और संकटमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसे में देखता हूँ। मेरा ख्याल था कि अन्त में सरकार प्रजा के साथ इन्साफ़ करेगी। पर अब तो सरकार ने एक नई घोषणा प्रकाशित करके किसानों को बरवाद करने वाली नीति अखितयार करना प्रारंभ किया है। फिर इस घोषणा में पठानों को नमूनेदार चाल-चलन वाला बताया है। सरकार की इस नीति से लोगों का जो कष्ट होगा

### विजयी बारडोली

उसका विचार आते ही मेरा तो हृदय कांप जाता है। ऐसे कष्ट का साक्षी और साधन बनने के वजाय तो अपनी नौकरी का इस्ती-फा पेश कर देना ही मुझे बेहतर माळूम होता है।"

पटवारी भी ऐसी नौकरी नहीं चाहते श्रव पटवारियों का रोना सुनिए— ''मिहरवान डि॰ डि॰ कलेक्टर साहव,

उत्तर विभाग सुरत

नम्रतापूर्वक वन्दे के वाद विदित हो कि मैं—सरमण का तलाटी हूँ। हाल मे लगान वस्ल करने का काम ताल्छ के में हो रहा है। पर आज सारे ताल्छ के की प्रजा विगड़ गई है। सन् १९११ में मैं सिवेंस में दाखिल हुआ, तब से अब तक एकि छा-पूर्वक मैं सरकार की सेवा करता आया हूँ। सन् १९२१ के उन दिनों में भी मै सरकार के प्रति वफादार ही रहा, जब कि सारे देश में दूसरी तरह की हवा चल रही थी। बिल्क उस आन्दोलन को शान्त करने तथा समय-समय पर सरकार को महत्वपूर्ण खबरें पहुँचाने मे मैंने कभी गफलत नहीं की। इस साल बढ़ा हुआ लगान न भरने की लचल गुरू हुई, तब भी मैं अगुआओं के आपणों के समाचार तथा रिपोर्ट समय-समय पर पेश करता रहा हूँ।

लगान भरने की मियाद खतम हो जाने पर भी, जब लोगों ने लगान जमा नही कराया तो उन्हें दस दिन में लगान जमा करा देने के नोटिस दिये। पर जब इतने पर भी लगान नही आया तो

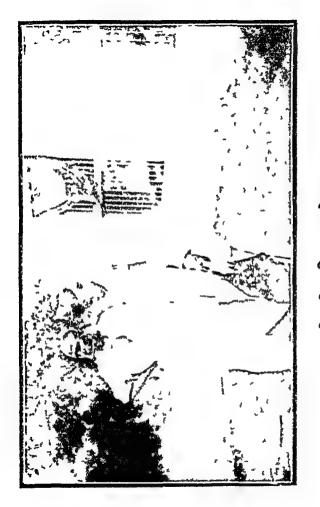

थ्री नरसिंह चिन्तामण केरुकर और सरदार द्छम भाई

> विजयी वारडोली ३६



ज्ञव्ती करने गये। पर छोगों ने अपने मकानों को ताले छगा दिये।
मैंने इस बात की भी रिपोर्ट सरकार की सेवा में पेश कर दी।
अन्त में विशेष जब्ती आफिसरों की नियुक्ति हुई। पर जेंदितयां न
हो सकीं। तब खालसा की नोटिसें जारी कीं। देड और वेठियाओं
ने जब्ती का काम करना बन्द कर दिया। पटेलों ने हमारी सहायता करना बन्द कर दिया। तब खालसा की नोटिसें चिश्काने से
लेकर हुशी पीटने और देड़ तथा वेठियाओं की तरह सर पर बस्ता लेलेकर मी हमें घूमना पड़ा। इस तरह जब हम जब्ती करने जाते
तब गांव के लड़के हमें 'पागल कुत्ता' कह-कहकर चिड़ाने लगे
और हमारी मखील उड़ाने लगे।

जन्ती अधिकारी जब जन्ती करने जाते तब उनके लिए खाना 'पकाने का काम भी हमीको करना पडता। यद्यपियह काम अना-विल ब्राह्मणों के लिए लज्जास्पद समझा जाता है। तथापि पेट के खातिर वह भी करना पडा और जाति में हमने अपनी प्रतिष्ठा खोई। आस पास के गावों का चार्ज भी मेरे ही जिम्मे होने के कारण वहां जाकर जन्ती के काम में भी अधिकारियों की सहायता की। और चूंकि में इन्चार्ज था, वहां के खातेदारों को नहीं पहचानता था। फिर भी खुफिना तौर से खातेदारों के नामों का पता लगा-लगाकर मैने जन्ती अधिकारियों की सहायता की है। सरकार के प्रति नमकहलाल बने रहने के खातिर में सदा जन्ती अफसरों की आज्ञाओं को सर आखों रखता था। रात को सरकारी मकानों में उहरकर, दिन-रात एक करके, खाठसा की नोटिसें जारी कीं, और काम को निपटाया। पर इतने परिश्रम और निष्टापूर्वक नौकरी करने पर भी सरकार के यहा उसकी कोई कद्र नहीं।

#### विजयी बारडोली

जन्ती किये गये निरपराध और भूखे जानवरों पर इतनी सख्त मार पड़ती है कि उनके शरीर से खून बहने लग जाता है । के जमीन पर गिर पड़ते हैं, तडफ-तड़फ कर चिल्लाते हैं। यह सब देखकर मेरा हृटय कांपता है, आत्मा भीतर्रं से काटती है। यह सब अब मुझसे नहीं देखा जाता।

फिर इस समय तलाटी की स्थिति सरकार और लोग दोनों के बीच बड़ी विचित्र है। एक छोटासा बचा भी हमारी खिल्ली उडाता है। सरकार और लोग दोनों हमे स्न्देह की नजर से देखते हैं। लोगों को बुलाते हैं, तो वे आते नहीं। इस हालतं में काम करना मेरे लिए असम्भव हो रहा है। तलाटो बिना रौव के कोई काम नहीं कर सकता और सो तो अब कुछ रहा नहीं है। अब तो लोगों की नज़र में तलाटी कुत्ते से भी गया बीता समझा जाने लग गया है।

१७ वर्ष से सरकार की सेवा कर रहा हूँ। अब उन्न ३६ वर्ष की है। तथापि उपर्युक्त कारणों से अब हृदय सरकारी नौकरी करने पर तैयार नहीं होता। ये वातें अब हृदय से नहीं सही जातीं। फिर सरकारी नौकरी में अब न तो प्रतिष्ठा है और न सरकार हमारी नौकरी की कद्र करती है। इन हाळतों में तो इस्तीक़ा पेश कर देना ही उचित है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इसे मंजूर कर ले।"

इस तरह सरकार के जो प्रधान स्तम्भ थे श्रीर जिन के भरोसे अब तक वह सारा जुल्म कर रही थी, वे भी दूट पड़े।

## किसानों की गिरफ्तारी

श्रव खयं-सेवको को छोड़कर सरकार ने गिरफ्तारी के श्रस्त्र का प्रयोग प्रत्यच्च किसानों परकरना प्रारंभ किया। इस मास के प्रारंभ मे करीव १८ गिरफ्तारियां हुई, जिनमें से श्रिषकांश किसान ही थे। सिर्फ एक दो गुजरात विद्या-पीठ के विद्यार्थी थे। कई दिन तक उन पर मामला चलता रहा। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि सरकार के श्राचेप मूठे थे। पर सत्याग्रही श्रपना बचान तो करते ही न थे। इस-लिए सब ने खुपचाप श्रपने-श्रपने बयान पेश करके जिन्हें जो सजा सुनाई गई, उसको हंसते हुए खीकार कर लिया श्रीर तपस्या के लिए चले गये। वे जिस दिन जेल गये जनता ने उन्हें वडे सम्मान के साथ विदा किया। स्टेशन पर हजारों का मुगड़ था।

इनमें से एक किसान का किस्सा यहां देने लायक है।

नानी फरोद नामक एक गांव मे एक वीर वाई ने जन्ती-दार को श्राते देखकर दरवाजा बन्द कर लिया । साहव बंहादुर देखते रह गये। इस श्रपमान का बदला छेने के लिए उस पर तो नहीं, पर उसके पति पर धारा, ३५३-१८६ के श्रनुसार मामला चलाया गया और छ: मास की

#### विजयो बारडोली

सख्त कैंद की सजा उसे सुनाई गई। इस किसान की वीर स्त्री ने श्रपने पति को विदा देते समय कहा—

"देखिए, आवाज में कही नरमाइश नही आने पाने । मैंजिस्ट्रेट से साफ-साफ कह दीजिए कि 'तेरे दिल में आये उतनी सजा ठोक दे '। मेरी या बचों की जरा भी चिन्ता न कीजिएगा । हिम्मत रखिएगा और कड़क कर जवाब दीजिएगा।"

"क्यां करूँ रे, कही मुक्त पर मामला नहीं चलाया गया, नहीं तो दिखा देती। एक मन पीसने के लिए सरकार देती तो डेढ़ मन पीस कर फेंक देती। मेरे पित जेल जाने को तैयार तो है, पर जरा ठडे मिजाज के आदमी है, इसलिए बोलना नहीं जानते। ऐसे समय तो ऐसी चुन चुनकर सुनाई जायें कि सब सरकारी श्रफसर याद करते रहे।"

तारीख १२ जून को सारे देश में बारडोली दिवस मनाया गया । देश में सैकड़ो सभाष्ट्रों में बारडोली के सत्याप्रह का रहस्य लोगों को समकाया गया। सत्या-प्रह के लिए चन्दा एकत्र किया गया छौर सत्याप्रहियों के प्रति सहानुभूति तथा सरकार की दमन-नीति की निन्दा करने वाले प्रस्ताव पास किये गये।

तारीख १२ जून १९२८ तक ३६१२ खालसा नोटिसें

जारी हो चुकी थीं, श्रौर सत्याग्रह कोष में ८२,०८७-२-९ रूपये एकत्र हो चुके थे।

# सत्ता बळे छे !

बारडोळीनी, हाकछ पड़ी,
सहु फ्रीळजो भाई ने वहेन रे;
वारडोळी युद्धे रमे छे!
पंढ्या पढे छे कारमा,
ने रण शिंगा फूर्राय छे, बारडोळी युद्धे॰!
भारत माताना साचा सपूत,
पु खेडू करे पड़कार रे; बारडोळी यु॰!
जुल्मी सरकार ने पाने पड़ीने,
पाम्या घणा अन्याय रे, वारडोळी यु॰!
कावा-दावाने निर्दय सितम थी,
उग्या नथी तळ भार रे, वारडोळी यु॰!
गोरी सरकार ना काळा कामोथी,
दुनियावनी गई दंग रे.बारडोळी यु॰!

₹७७

## विजयी बारडोडी

नरनारी नी सेना बनी, ने

मोखरे उमा सरदार रे, बारडोली यु॰!
साचा सिद्धान्तनो झण्डो छईने,

खेले छे रण मोझार रे, बारडोली यु॰!
बन्दूक छोडशूं सोपो चलावशुं
कहे छे बिटिश सरकार रे, बारडोली यु॰!
बल्लममाईना शरा सैनिको,

मरवा थया तैयार रे, बारडोली यु॰!
बंदूक नी गोली हंसीने झीलशे,
बहादुर ए नरनार रे, बारडोली यु॰!
तलवारोनी ताली पड़े, ने
कंकूना वरसे मेह रे;

कंकूना वरसे मेह रे; जुल्मी नी सत्ता पड़े छे ! सोनला वरणी चेह बळे ने रूपला वरणो धूम रे, जुल्मीनी सत्ता बळे छे !

श्रीमती ज्योत्सा शुक्क

# द्या

मेरे नजदीक एक अपमानजनक समझौते की अपेक्षा बीर पराजय का मूल्य कही अधिक है। — तरदार

### सजीव महाकाव्य

वारडोली त्राज एक सजीव महाकाव्य हो रहा था। त्याग, तपस्या श्रीर बलिदान की कड़ानियां काव्यों में बड़ी मनोहर माळूम होती हैं। पग्नु उनका व्यवहार कितना कठिन है ? उनपर श्रमल करने वाले कितने विरले होते हैं १ स्राज बारडोली का प्रत्येक मकान एक दुर्ग वन रहा था। प्रतिपिच्चियों की फौजे सुस्तैद थीं। वे धावा करने की घात में सदा तैयार बैठा रहतीं। जमीनें गई, जानवर गये, घरमें से भोजन पकाने के वर्तन भी छुटेरे डाका डालकर छे गये। कल क्या होगा-नहीं दो घंटे वाद हमारी क्या दशा होगी. इसकी भी जिन्हें तिज्ञ-मात्र शंका नहीं थी, क्या वे वीर किसी महाज्ञाच्य के नायक नहीं हो सकते ? और ऐसे हजारो वीर वारडोली मे क्या नहीं थे ? मकान पर ताले पड़े हुए हैं, श्रीर दिन-रात पठान पहरा दे रहे हैं।

## विजयी वारडोळी

जरा दरवाजा खोला कि अन्दर घुसकर कुछ छ्टने के लिए तैयार। पर बहादुर किसान श्रडग हैं। वैशाख-ज्येष्ट की गर्मी में बन्द मकानों के अन्दर अवेले नहीं, अपने वच्ची और जानवरों को भी लेकर महीनों दिन-रात किंवाड़ बन्द करके श्रंधेरे मे स्वेच्छापूर्वक पड़े रहना रणांगण मे हाथ मे तल-वार ले कर कृद पड़ंने की अपेत्ता कही अधिक धीरज और" कष्ट सहने की बात है। पर यह सब सहकर भी बारहोली के किसान अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। प्रति दिन जमीनें बिकने की अफवाहे, किसी के लगान भरने की अफवाहे उड़ती रहतीं। परन्तु सत्यामही निश्चल श्रीर निर्विकल्प थे। जन्ती-श्राफिसर थक गये। क्या करते ? १२२ पटेलों में से ८४ ने अपने इस्तीफे पेश कर दिये, और ४५ तलाटियों ( पटवारियों ) में से १९ ने अपनी नौकरी को तिलांजिल दे दी । श्ररमोला साहब की डींगें मूठी सावित हुई । किसानों को ललचाया, धोखा देकर ठेकेदारों से शराब के ठेके के रुपये मे से लगान वसूल किया, जीनों में पड़ी हुई । रुई को जन्त करके किसानों के नाम जमा कर लिया, किसानों की बड़ी-बड़ी हाथी के जैसी मैसें कसाइयो को फौड़ी के मोल बेची, चोर श्रौर छुटेरो की तरह रात को श्रौर दिन-दहाड़े हाके डालकर किसानों के मकान से मन-माना माल ऌ्ट कर ले गये, जिसकी मालिक-मकान को न सूचना दो न

फेहरिस्त दी । फिर भी कुल लाख-सवा-जाख से ऊपर रूपये इक्ट्ठे नहीं हुए। श्रीर इतने रूपये इक्ट्ठे करने के लिए स्वयं सरकार को कितने लाख खर्च करना पड़े सो तो वही जाने। नींद टूटी।

इसी अर्से में श्री मुन्शी के पत्र अखतारों में छपे थे। खानगी तौर से गवर्नर को भी जो पत्र भेजे गये थे, उनका भी शायद ऋसर पड़ा। दसन को माँग बढ़ती जा रही थी। इघर लोकमत भी बड़ा विकट रूप घारण करता ना रहा था। उघर स्वयं सरकार के अधिकारियों में ही मतभेद होने लगा। मि॰ घरमोला साहव अपनी रिपोर्टा में लिखते कि ताल्छुका दवता जा रहा है। जरा और थोड़े जुल्म की जरूरत है कि वह श्रोंघे मुँह पड़ा। पर दूसरी तरफ पुलिस श्रधिकारी लिखते कि लोग दिन-म-दिन ज्यादह कट्टर होते जा रहे हैं। बे तो मरने पर भी तुछे हुए हैं। श्रपनी टेक न छोड़ेंगे। इस परिस्थिति में सरकार ने सोचा कि श्रव कम-से-कम पठानों को तो हटा ही देना चाहिए और यदि ताल्छुके में हथियारवन्द पुलिस की जरूरत हो तो जगह-जगह थाने कायम कर दिये जायँ। इस वात की जांच के लिए सर-कार ने एक खास पुलिस श्रधिकारी मि० हेली की नियुक्ति की ।

सौभाग्य से या दुर्भाग्य से यह ऋषिकारी वड़ा अनु-

96

भवी और होशियार था; सरकारी ऊँचे ऋधिकारियों में भी उसका वजन काफी था। मालूम होता है. वह अबतक पुलिस-द्वारा भेजी गई सारी रिपोर्टों को पढ़कर ही आया था। श्रीर उसने श्रीर कोई काम करने से पह छे यह ठीक सममा कि ताल्छु के की स्थिति अपनी त्रॉलों देख ले। बारडोली में इतना बड़ा संप्राम चल रहा था पर अबतक जनाव कमिश्नर साहब ने वहाँ जाकर अपनी श्रांखों बारडोली की हालत देखना डचित नही सममा था। कलेक्टर जैसी रिपोटें भेजते, उन्हीको नमक-भिर्च लगाकर श्रपनी राय समेत वे गवर्नर के पास भेज देते थे। लोकमत का ऐसा असर पड़ा कि श्रवकी बार उन्हें भी मि. हेली के साथ श्राना पड़ा। श्रीर इन दोनो ने वहाँ क्या देखा? कथा-कहानियों मे हम राज्ञ स-नगरी का हाल नही पढ़ते ? ठीक वही हाल बारडोली का था। गाँव के गाँव निर्जन-से पड़े थे। जहाँ जाते वहाँ हड़ताल। उस होशियार पुलिस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट भेजी। यहाँ हथियारबन्द पुलिस की क्या जरूरत ? जितनी भी पुलिस थी वही बेकार थी।

## बड़ों की दया।

सममौते के लिए भी इस वीच प्रयत हो रहा था। मई महीने के अन्तिम सप्ताह में दीवान हरिलाल ने सरकार का सममाने की कुछ कोशिश की। उनकी शर्ते थीं कि जनता पहले लेगान अदा करदे तो सरकार को बन्दोबस्त को पुन: जांच करने के लिए राजी किया जा सकता है। उन्होंने इस आशय का एक पत्र भो सरदार बल्लभमाई को भेजा। हमें पता नहीं कि सरकार ने उनकी शतों को कबूल किया था या नहीं पर सरदार साहब तो ऐसी अपमान-जनक शतों को कभी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने दीवान साहब को लिख दिया कि यदि आप अपने अन्दर काफी दृद्ता न पाते हो तो आप जैसे मित्रों के मौन से ही बार-डोली के किसानों की सबसे अधिक सेवा होगी।

पुस्तक लिख लेने पर निम्नांकित दोनो पत्र श्री० महादेव भाई देसाई की हस्तलिखित पुस्तक से गुमे प्राप्त हो गये। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक नीचे देता हूँ।

> महावलेश्वर वैली न्यू २५ मई १६२८

विय वहामभाई,

मैं अपना तुरुफ फेंक चुका और माल्स होता है, वह वेकार न गया। यदि सोमवार के दिन आपको मेरा तार मिले तो आप यहाँ आने के लिए तैयार रहें।

' अगर सरकार को इस बात के लिए राज़ी किया जा सके कि लोगों के लगान पहले अदा कर देने पर वह एक निष्पक्ष अधि-कारी-द्वारा इस बन्दोवस्त की जाँच करे, तो क्या लोग अपना

विरोध प्रकट न करते हुए लगान अदा कर देंगे ? हां यह ती' हमारी छोटी से छोटी शर्त होगी। मैं इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि खालसा या बेची हुई ज़मीनें भी किसानों को लीटा दी जायँ। मैं अपनी तरफ़ से कोशिश तो कहँगा ही। पर यदि आपको उपर्युक्त शर्त स्वीकार हो तो तार-द्वारा अपनी स्वीकृति मेजिएगा, और पृथव-रूप से पत्र मे भी अपने विचार लिख मेजि-इगा। बहुत खींच न कीजिएगा।

दूर सही, पर मैं आपके साथ ही हूँ।

आपका स्नेहाधीन हरिलाल देखाई

माल्यम होता है दीवान साहब ने अपनी तरफ से यह छोटी-से-छोटी शर्त सरकार के सामने रक्खी थी। सरदार बहुभभाई के मित्र हाने का दावा करने वाले सब्जन जब ऐसी शर्ते रक्खें तो उससे आन्दोलन की कितनी असेवा हुई होगी इसका पाठक स्वयं विचार करें।

सरदार वल्लभभाई का जवाब यों था-

तार

नवसारी

पत्र मिला। बढ़ाया हुआ लगान जांच के पहले देना असंभव यदि स्वतंत्र जाँच की मींग मंजूर हो, उसमें सबूत पेश करने, सरकारी गवाहों से जिरह करने, खालसा ज़मीनें छौटाने, और सत्याग्रही कैदियों को छोड़ने की शत मंजूर हों तो पुराना लगान ीदया जा सकता है। लोग निष्पक्ष पंच का फैसला ही स्वीकार करेंगे। उत्तर बारडोली के पते पर।

वलभभाई

पत्र

बारडोली २८ मई १९२८

प्रिय हरिलाल भाई,

नवसारी में मेजा तार मिला ही होगा। उसकी एक और नकल भेजता हूँ।

भाप तो जानते ही है कि हमारी कार्य-शैली और सेवा करने का तरीका एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो मेरे लिए मामूली और छोटी से छोटी शर्त होगी शायद भापकी नजर में बहुत अधिक समझी जाय। वह जांच किस काम की, जिसके पहले बढाया हुआ खगान भदा कर देना जरूरी हो ? भगर किसानों के विपक्ष में फैसला हुआ और लोगों की तरफ़ से लगान भदा करने में देरी हुई तो सरकार के पास तो इसे वसूल करने के काफ़ी साधन हैं।

कृपया नोट कर लीजिए कि जांच-समिति में किन-किन वार्ती पर विचार हो यह भी दोनों पक्षों को मिलकर तय कर लेना होगा। सनमानी रातें रखने में काम न चलेगा।

जनता के प्रत्येक स्माभमानी प्रतिनिधि का यह कर्तन्य है कि वह सत्याप्रही कैवियों को छोडने तथा ज़मीनों के लौटा देने पर भी, -खास कर जब कि वे गैरक़ान्नन राति से खालसा करली गई हैं, ज़ोर दे।

अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप इस मामले में ज़ोर नहीं दे सकते अथवा लोगों की शक्ति को आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो आपके मौन से इस सामले की सबसे अधिक सेवा होगी।

यद्यपि मैं किसी भी सन्माननीय समझौते के लिए दरवाजा बन्द करना नहीं चाहता, तथापि बिना ऐसे समझौते के अथवा लोगों की कठोर परीक्षा करने के पहले मुझे इस युद्ध को बन्द करने की कोई जल्दी भी नहीं है। मेरे नजदीक एक अपमान-जनक समझौते के बजाय वीर-पराजय का मूल्य कही अधिक है।

अब शायद आप समझ गये होंगे कि मुझे पूना अथवा महा-बलेश्वर की दौड़-धूप करने की कोई उतावली नहीं है। इसलिए ज ब तक कि आप वहाँ मेरी उपस्थित को अनिवार्य न समझें मुझे बहाँ बुलाने का कप्ट न कोजिएगा t

आपका--

वल्लभभाई

## कवि-हृद्य की व्यथा

इन्ही दिनो घारा-सभा के सभ्य श्री कन्हैयालाल मुनशी बारहोली के मामले में बड़ी दिलचरपी ले रहे थे। वे खुद बारहोली श्राये, वाल्छुके मे भ्रमण किया, किसानो की हालत देखी श्रीर श्राश्चर्य, करुणा, सहानुभूति श्रीर संयत रोष से उनका दिल भर गया। सरकार की निर्दयता देखकर उनका दिल रो पड़ा। किसानो की सहन-शक्ति

श्रीर तेज देखकर उनका हृदय श्राशा से भर गया। इन श्रत्याचारों की श्रोर बम्बई के गवर्नर का ध्यान श्राकृपित करने के लिए उन्होंने गवर्नर को कई पत्र लिखे। श्रीर द्सरी तरफ अत्याचारो की जाँच के लिए अपनी अध्य-चता में रायबहादुर भीमभाई नाईक, श्री शिवदासानी, डॉ॰ गिल्डर, श्री चन्द्रचूड, मि॰ हुसेनभाई लालजी श्रीर श्री बीजी खरे ( मन्त्री ) की एक समिति वनाई। मुनशी के पत्र और गवर्नर का जवाब भी अखबारो में छपे थे। श्री मुन्शी के पत्रों में कान्तिकारी की तेजस्विता नहीं कवि-हृदय की व्यथा और दीन आकुलता थी; उनके पत्रों मे सरकार के प्रति रोप नहीं, प्रार्थना थीं, और इसलिए गव-र्नर को भी इस सावधानी से उन्हे पत्र लिखना पड़ा जिसमे उनकी सरकार के प्रति भक्ति को ठेस न पहुँचे। तथापि सत्य तो अपने आप प्रकट हो ही जाता है। सरकार लोक-कल्याण का चाहे कितना ही दावा करे उसके स्वार्थ मे विघ्न श्राने पर उसे वह कदापि वरदाश्त नही कर सकती। किसानों के दु:खो के प्रति उन्होंने सहानुमूति प्रकट की, यह भी कहा कि मैं उनके लिए दु.खी हूँ पर साथ ही सत्याप्रह का विपरीत अर्थ लगाये विना भी नही रहा जा सका। उन्होंने कहा-" सत्याप्रह के शस्त्र-द्वारा सरकार को मुकाकर मजवूर करने का निश्चित रूप से प्रयत्न किया

जा रहा है। मुक्ते यकीन हो गया है कि कोई जाँच श्रधिक वातों को प्रकट नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने स्वयं तहकी- कात करके देख लिया है। बात यह है कि रेवेन्यू मेन्बर मि० रियू श्राज कल छुट्टी पर गये हुए हैं। और उनके स्थान पर मि० हैव काम करने लगे हैं। वे बड़े श्रजुभवी हैं। उनको सारे काग- जात निष्पन्न हृदय से देखे श्रीर वे इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि सरकार-द्वारा बढ़ाया हुश्रा लगान बहुत कम है। मैं श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार का एक भी ऐसा सभ्य नहीं है जिसको लगान-वृद्धि की न्याय्यता के बिषय में सन्तोष न हो।"

पर शायद गवर्नर साहव इस बात को भूल रहे हैं कि जनता उदारता नही न्याय चाहती है। किन्तु गवर्नर साहब को इतने से सन्तोष नहीं हुआ। जन्होंने तो आगे बढ़कर यह भी कहा है कि "अगर लगान की जाँच के लिए कोई समिति बनाई भी जायगी तो वह तो इससे भी अधिक लगान की सिफारिश करेगी।"

यदि ऐसा ही है तो श्रीमान् निष्पत्त जाँच करने से इतना घबड़ाते क्यो हैं ? श्री मुन्शी ने श्राखिर सरकार की इस वृत्ति को देखकर उन्हें अपने एक पत्र में लिख दिया कि यदि सरकार ने अपनी नीति नहीं बदली तो या तो

बारडाला क वतमान काश्तकारों के हाथ से जमीन निकल जायगी या वारडोली में ख़ून-खच्चर होकर रहेगा। पर चिद सरकार को यह विश्वास है कि लगान-वृद्धि उदारता-पूर्ण है तो लोगों को क्यों न वता दिया जाय कि वह उदारतापूर्ण ही है। उसे यह कबूल करने को मौका क्यों न दिया जाय?"

पर जहाँ यह कहा, कि फौरन वावाजी के मोले से विद्धी बाहर कृद पड़ी। इसके उत्तर में गवर्नर ने लिखा—
"सरकार किसी स्वतन्त्र जाँच-समिति को अपना निश्चित अधिकार क्यों सौप दे १ मैं इस परिस्थिति को सुघारने के लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो मुमसे हो सकता है। पर कोई सरकार अपना काम खानगी व्यक्तियों को अपंग नहीं कर सकती। और कोई सरकार जो ऐसा करेगी, वह सरकार इस नाम के लायक नहीं सम्मी जायगी।" पू० महात्माजी ने इस पर टीका करते हुए लिखा था—

"शासन करने के उस निश्चित अधिकार के मानी हैं भारत की प्रजा को तयतक चूपने का अनियन्त्रित परवाना, जबनक कि चह भूखों नहीं मर जाती। अगर कहीं जनता और शासक संस्था के वीच होने वाले मतभे द को निष्यक्ष जाँच के लिए एक स्वतन्त्र कमिटी की नियुक्ति हो जाय तो इस परवाने की अनियन्त्रितता में

बाधा न पड़ जायं। पर यह स्मरण रहे कि स्वतन्त्र किमटी के मानी यह नहीं कि उस सरकार से उसका कोई सम्बन्ध ही न हो। उसके मानी तो सरकार-द्वारा नियुक्त ऐसी कमिटी से है, जिसमें स्वतन्त्र निर्धय-शक्ति रखने वाले सभ्य हों-जिन पर किसी प्रकार का सरकारी दबाव न हो, जो खुळे आम जाँच कर सकें और जिसमें दु.खी छोगों का पूर्ण और सक्रिय प्रतिनिधित्व हो। पर ऐसी कमिटी के तो मानी हैं सरकार की निरंकुश, गुप्त, खगान-नीति की मृत्यु का घण्टा । छोगों की इस विनम्र माँग में "सरकार के कर्तव्यों को कहाँ छीना जा रहा हैं ?" पर पुनिजन्य-टिव अधिकारियों के निरंकुश न्यवहारों पर कहीं जरा सा भी नियन्त्रण आ जाता है तो सरकार के रोष का ठिकाना नहीं रहता। और जब ब्रिटिश शेर ब्रिटिश भारत में बिगड़ता है तव तो बेचारे गुरीब हिन्दू की भगवान् ही रक्षा करें। हाँ, भगवान् तो अख-हाय की रक्षा करते ही है। पर वे तभी रक्षा करते हैं जब वह मनुष्य बिलकुल असहाय हो जाता है। भारत की जनता को सत्याग्रह क्या मिला-एक अमोघ शक्ति-गाडीव-हाथ लग गया। उसके स्कूर्तिपद प्रभाव से लोग युगों की तन्द्रा से जागने छगे हैं। बारडोली के किसान भारत को टिखा रहे हैं कि यद्यपि वे कमज़ोर तो हैं, पर उनमे अपने विश्वासों और मतों के छिए कष्ट सहने की शक्ति और धीरज है।"

श्री मुन्शी की ऑखि खोलने के लिए यह काफ़ी था। उनके भावनाशील हृदय को इस पत्र ने बढ़ी चोट पहुँचाई। उन्होने फ़ौरन अपने पद का इस्तीफ़ा पेश कर दिया। और उनके बाद ही

}

श्री जिनवाला, श्री जैरामदास दौलतराम आदि ने भी अपने-अपने इस्तीफे पेश कर दिये।

इस तरह अवनक वम्बई-धारा-सभा के कोई १६ सभ्यों नेश्च अपने इस्तीफे दे दिये, और फिर सभी वारडोली के प्रश्न को लेकर फिर अपनी बैठकों के लिए सहे हुए और सब-के-सव फिर चुने गये।

वारडोली की एक सभा में श्री मुन्शी ने भाषण देते हुए कहा—में तो यहां श्राप से कुछ सीखने के लिए श्राया हूँ। इसलिए कुछ कहने की श्रपेत्ता मुम्ने यहाँ देखना श्राधिक पसन्द है। शिक्तितों को श्राप से वीरता, त्याग श्रादि कई वार्ते सीखना है। जब मैंने श्रपनी श्रांखों देखा कि यहाँ के लोगों ने लाखों रुपये की जमीने श्रपनी प्रतिज्ञा पर निसार कर दी हैं श्रोर वे गेरुए पहने बैठे हैं तब म मुम्ने विश्वास हो गया कि सच्ची सीखने की वाते तो श्राप ही के पास हैं। यहाँ श्राने से पहले मै तो सममना था कि

क १ रा० सा० दादूभाई देसाई, २ रा० व० भी ममाई नाईक, ३ श्री एच. वी. शिवदासानी, ४ श्री हरिमाई श्रमीन, ५ श्री जेठा-लाल रवामीनारायण, ६ वामनराव मुक्तदम, ७ श्री जीवामाई पटेल, ६ डा० मेहिननाथ केदारनाथ दावित, ६ सेठ लालजी नारणजी, १० श्री नरीमन, ११ श्री नारायणटास वेचर, १२ श्री लालुमाई टी देमाई, १३ श्री जयर मदास, १४ श्री जीनवाला, १५ श्री कर्न्ह्या लाल मणिक्लाल मुन्शी, १६ श्री श्रमृतलाल सेठ।

यह सत्याग्रह कोई राजनैतिक आन्दोलन होगा और क्या ? पर यहाँ आने पर मैंने जो देखा तो सारे विचार ही बदल गये।

वम्बई में मैंने जब अपना इस्तीका पेश करने का विचार किया तब एक मित्र ने पूछा—क्या गुजरात में वहममाई का राज है जो उनके कहने से आप फौरन इस्तोका देने पर राजी हो गये ? मैने कहा—यहाँ वहम-भाई का नहीं वारडोली के किसानों का राज्य है। वह गुजराती नहीं जो उनकी आज्ञा को नहीं मानता। उसे गुजरात के गौरव का अभिमान नहीं है।"

## निष्पद्म प्रमाग्र-पत्र

तारीख २७ जून को सेठ जमनालालजी वृजाज के साथ श्री० हृद्यनाथ कुँजरु, श्री० व के तथा श्री० खमृत-लाल ठक्कर भारत-सेवक-सघ (Servants of India society) की श्रोर से बारडोली के किसानों की माँगों की जाँच करने एवं देखने के लिए बारडोली श्राये। तीनों सज्जन ताल्छुके में घूमे। जनता की स्थिति का श्रध्ययन किया। श्रीर श्रपनी जाँच की रिपोर्ट शीघ ही प्रकाशित कर दी।

्र इस रिपोर्ट में भारत-सेवक-संघ के इन सम्माननीय सभ्यों ने किसानों की निष्पत्त जाँचवाली माँग का

बड़े जोरों से समर्थन किया। उन्होने कहा-"हमने ताल्लुके के कई भौजों मे घूम घूम कर जाँच की और पाया कि उन मौजों में असिस्टेण्ट सिटलमेण्ट अफ़सर भी घूमे तो थे पर उनमें से किसी भी स्थान पर उक्त अधिकारी ने किसानों से कोई तहकीकात नहीं की, जिनसे कि इस बात का प्रत्यक्ष हित-सम्बन्ध था। जमीन के सुनाफे तथा काश्त की हुई जमीनों के अंक तो सब तलाटियाँ-द्वारा ही तैयार कराये गये थे। उन्हें विना छान-वीन किये सेटलमेण्ट अफसर ने मान लिया। स्पष्ट ही सेटलमेण्ट अफसर ने काइत-जमीन के बहुत थोड़े हिस्से के मुनाफे के अंक एकत्र किये थे और जाँव तो उनकी भी नहीं की गई। सेटलमेण्ट अफसर ने अपना सारा दारोमटार १९१८ से १९२५ तक के अंकों पर रक्खा है। पर ये वर्ष तो अज़हद महॅगी के थे। क्योंकि महायुद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के भाव आस्मान पर चढ गये थे। अतः वे असाधारण वर्ष बहे जाते हैं, जिनको लगान का विचार करते समय वास्तव में नहीं गिनना चाहिए। और जमीन के किराये के अकों के आधार पर जमावंडी करना, वम्बई सरकार चाहे इसे पसन्द करती हो या न भी करती हो, सेटलमेण्ट मैन्युलल के नियमों की मन्शा और शब्दों के खिलाफ है। किराये पर तो बहुत थोड़ी जमीन दी जाती है। शेप तो किसान खर्य काश्त करते हैं। अतः उस थोड़ी जमीन के आधार पर ताल्लुके की अभीनों के लगान में धृद्धि करना नितान्त भर्जुचित है। भतः न्याय को देखते हुए वारहोली के इस लगान-वृद्धि के मामले की पुन. जाँच होना निहायत जरूरी है। फिर

जब सरकार बीरमगाम ताल्छ का की जमावन्दी का प्रनिवंचार करने का निश्चय कर खुकी है, तब तो बारडो की के किसानों की माँग का इन्कार करने के लिए उसके पास कोई कारण ही नहीं है "। इत्यादि।

इस रिपोर्ट के प्रकाशन-द्वारा भारत-सेवक-संत्र ने बारडोली की बड़ी सेवा की। श्रव तो देश के उदार माने जानेवाले दल में भी खलबली मच गई। सर श्रव्हुल-रहीम, सी० वाई० चिन्तामिण, सर श्रली इमाम श्रादि सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करनेवाले तथा खूब फूँक-फूँक कर कदम रखनेवाले विचारशील लोगों ने भी स्पष्ट शब्दों में सरकार की दमन-नीति की निन्दा की एवं वार-डोली के किसानों तथा उनकी मांगों के प्रति केवल श्रपनी सहानुभूति ही प्रकट नहीं की परन्तु सरकार से जोर देकर उनकी मांग पूरी करने के लिए प्रार्थना भी की।

पर सरकार ज्यों की त्यों श्रवत थी। हृदय में परिवर्तन का छेरा-मात्र भी नहीं था। उसे पठानो तथा जन्ती श्रफसरों-द्वारा की गई ज्यादितयों पर लवमात्र भी लज्जा नहीं थी। मुन्शी कमिटी ने ता० २४ जून से श्रपना काम शुरू कर दिया उसके मंत्री श्री खरे ने जब इस जांच के काम में सरकार का सहयोग चाहा तो उन्हें सूखा जवाब मिल गया।

इसके बाद वस्बई के इिएडयत-मर्चेएट्म-चेम्बर-स्रॉव्-कामर्स के कुछ सहृदय मित्र राउएडटेबल कान्फरेन्स के लिए सरकार को राजी करने लगे। जून महीने के प्रारम्भ में सर पुरुपोत्तमदास ठाक़रदास किमश्नर से मिलने के लिए सूरत गये। साथ ही उन्होंने इस विचार से सरदार वहनभाई को भी वहाँ बुलाया कि कमिश्नर और उनके वीच रूवरू कुछ खानगी तौर से वात चीत हो जाय। उन दिनों सरदार साहब को काम की वड़ी गड़वड़ी थी। उन्होंने श्री० महादेवभाई देसाई को सूरत भेज दिया। श्री महा-देवभाई की मि० स्मार्ट से ख़ूत्रवात-चीत हुई। श्रीर इस वात-चीत मे महादेवभाई ने यह देखा कि मि० स्मार्ट हर तरह से सत्याप्रह को तोड़ने पर तुले हुए हैं । मि॰ नमार्ट का यह खयाल था कि अधिकांश सत्याप्रही जून के अंत तक श्रात्म-समर्पण कर देंगे। सर पुरुषोत्तमदास ने मि० स्मार्ट को समकाया कि "त्रापका मत गलत है। आपको सत्या-प्रहियों की सहन-शक्ति का पता ही नहीं है। जन्ती-श्रफ-सरो तथा पठानों के व्यवहार ने सरकार को बहुत बदनाम कर दिया है।" इसके बाद उन्होंने अपने चेम्बर से यह कहा कि यदि सरकार नहीं मानती है तो हमारे प्रतिनिधि लालजी नारणजी वारडोली प्रश्न पर कौन्सिल से इस्तीफा क्यो न दे दें। तब चेम्बर के अध्यत्त श्री० मोदी ने सरकार की

#### विजयी बाग्डोली

नीयत जानने के लिए गवर्नर से पत्र-व्यवहार शुरू किया 🏻 पर इसका कुछ भी नतीजा न निकला। इनके उत्तर में गव-नेर ने जो पत्र मेजे उनमे श्री० मुन्शो को मेजे पत्रों की श्रपेचा भी श्रधिक सत्ता-मद भरा था । फिर भी उन्होने सोचा कि शिष्ट-मंडल लेकर गवर्नर से रूबरू मिलना चाहिए श्रौर उनसे सममौते की बातचीत प्रत्यच करनी चाहिए । इसलिए सत्यात्रहियों की श्रत्यावश्यक शते जानने के खयाल से सर पुरुषोत्तमदास साबरमती पहुँचे श्रौर वहां उन्होंने वक्षमभाई को भी बुलवाया । महात्माजी से मिलकर वे श्री लालजी नारणजी तथा श्री० मोदी को छेकर गुवर्नर से मिलने के लिए पूना गये। पर इस बार भी उन-को बड़ी निराशा हुई। सर पुरुषोत्तमदास चाहते थे कि गवर्नर सरदार वल्लभभाई को एक राउग्डटेबल कान्फ-रन्स में बुलावे श्रीर उनसे सममौता कर लें। भला, यह बात कही गवर्नर और उनके पार्षदों को मंजूर हो सकती थी ? इसलिए वह राउएडटेबल कान्फरेन्स तो एक श्रोर रक्खी रह गई। तब वे खयं खानगी, तौर से गवर्नर 'से मिले। गवर्नर उनसे बड़ी अच्छी तग्ह मिछे। 'पर अपनी बात को उन्होंने नहीं छोड़ा । उनकी शर्त वही थी-सत्या-मही पहले बढ़ा हुआ लगान अदा करदें या पुराना लगान जमा कराके बृद्धि की रकम किसी तीसरे पत्त के पास जमा

करा दें तब जॉच हो सकेगी। डेप्यूटेशन तो यह आशा लेकर लौटा कि संभव है इस शर्त पर दोनों पन्न का सम-मौता हो जाय। अत. जब सर पुरुषोत्तमदाम पूना से बस्बई लौटे तो वह वल्लभमाई से मिले और डेप्यूटेशन से गवर्नर की जो बात-चीत हुई वह सब सुनाई। पर स्पष्ट ही सर-दार साहब इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः यह प्रयत्न भी असफल ही रहा। लालजी नाराणजी ने सरकार की हठ को अनुचित बताते हुए धारा-सभा से अपना इस्तीफा दे दिया।

जुलाई श्रारम्भ मे बारडोली सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए भड़ोच मे एक जिला-परिषद हुई। स्वागता-ध्यच श्री कन्हैयालाल मुन्शी थे श्रोर श्रध्यच श्री खुरशेद जी नरीमन थे।

श्रध्यत्त ने सरकार की लगान-नीति पर लामी टीका की श्रोर बारहोली में चलाये दमन की भी खूब खबर ली थी। श्रपने भापण के श्रम्त में उन्होंने कहा था—

"दस-बीस वर्ष पहले का किसान श्रव नहीं रहा। बारडोली में श्रंप्रेजों को पूछता कौन है ? उनकी श्रदा-लतो में कौन जाता है ? उनके श्रधिकारी ज़ोरो-जुल्म से ज़बर्दस्ती घसीट इकर ले जायँ तो बात जुदी है। नहीं तो कौए उड़ते हैं। लोगों की सन्नी न्याय-सभा तो स्वराज्य-

19

श्राश्रम है श्रीर उनकी सरकार है सरदार वल्लभभाई। पर वल्लभभाई के पास कही बन्दूक थोड़े ही है। वह तो त्याज सिर्फ प्रेम श्रीर सत्य के वज पर बारडोलो में राज्य कर रहे हैं। श्रव तो सारे गुजरात को बारडाली बन जाना चाहिए श्रीर जब सारे भारत में यह भावना फैल जायगी तब स्वराज्य दरवाजा खटखटाता हुआ पास श्रावेगा।"

पू० महात्माजी ने इस परिषद् को अपना सदेश भेजा था—''जो बारडोली को मदद करता है वह अपनी ही मदद करता है।"

ज्यों-ज्यो लोकमत प्रवल होता गया सरकार की स्थिति
-साँप छ्रछूंदर की-सी होती गई। दमन करती है तो, संमार
मे बदनामी होती, है; क्योंकि बारखोली के किमात अखंड
शान्ति का पालन कर रहे थे। इधर, उनकी माँग के सामने
'अपना सर मुकाती है तो सरकारपंन ही मारा जाता है।
यदि वह मुक जाय तो उसकी प्रतिष्ठा ही क्या रही १ फिर
यह प्रश्न केवल बारखोली का तो था नहीं। यहाँ तो आये
दिन उसे किसो-न-किसी ताल्लुके मे नया वन्दोवस्त करना
ही पड़ता है। सभी जगह के लोग इस तरह ढंड ठोक कर
फन्ट हो जाय तब तो उसके निए यहाँ शासन करना भो
श्रामन्भव हो जाय। अन्त से एक सपूत खड़ा हुआ—
टाइन्स प्रॉव इरिडया। सारी दुनिया पत्रट गई पर इस

-राज-अक्त पत्र ने अपना सरकार के पत्त को अरचित न छोड़ा, चाहे वह भली हो या बुरी, उमने सदा उस की हाँ में हाँ मिताई। सरकार के प्रत्येक कार्य का समर्थन किया। उसने इस वात की तनिक भी परवाह नहीं की कि ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा कितनी गिरती जारही है और स्वयं सरकार का भी कितना श्रिहत हो रहा है। समाचार-पत्र के ससार में टाइम्स केवल श्रपनी प्रतिष्ठा को खोकर ही नहीं रहा उलटा वदनाम भी हो गया। सत्य श्रौर न्याय को उसने ताक पर रख दिया श्रीर मूठी-मूठी खबरे तथा सत्याप्रहियों पर नीच श्राचेप छापने लगा। लोग अप टाइम्स इसलिए पढ़ने लग गये कि सरकार की बुद्धि कितनी नष्ट होती जा रही है। वह कौन सी बेहूदिगयाँ करने जा रही है। एक ईमानदार सेवक की भांति वह अपनी मति के अनुसार सरकार को नई-नई ब्रातें भी नम्रतापूर्वक सुकाता जाता था। यों भी इसकी टीका-टिप्पणियाँ शिमला, वम्बई श्रौर दिल्ली की गुप्त मन्त्रणात्रों की प्रतिध्वनियाँ समभी जाती थी।

हां, वह सपूत आगे वढ़ा। उसने अपने विशेष संवा-द-दाता को वारडोली भेजा। तान लम्बे-लम्बे और चौंका देनवाले लेख निकले। चार-पाँच दिन के अन्दर सारे संसार में यह जनर फैल गई कि "हिन्दुस्तान के वम्बई इलाके में वारडोली नामक एक ताल्लुका है। वहां महान्मा

गांधो ने वोल्शेविडम का प्रयोग करना शुरू किया है। अयोग बहुत हद तक सफल हो गया है। वहाँ सरकार के सारे कल-पुर्जे बन्द हो गये हैं। गांधी के शिष्य पटेल का बोल-माला है। वही वहाँ का लेनिन है। खियो, पुरुषो श्रीर चालकों में एक नई आग सुत्तग उठी है और इस दावानल में राजमिक की अन्त्येष्टि किया हो रही है। स्नियों में नवीन चैतन्य भर गया है। अपने नायक वल्लभभाई पटेल में वे असीम भक्ति रखती हैं; वह उनके गीवों का विषय हो रहा है। पर इन गीतों में राजद्रोह की भयंकर आग है। सुनते ही कान जल उठते हैं; निःसन्देह यदि यही हाल रहा तो आश्चर्य नहीं कि यहाँ शीघ ही खून की निदियाँ बहने लगें। इत्यादि। पर उसने यह न लिखा कि किसके खून की निवयाँ वहेंगी।

त्रिटिश शेर नीद से अपने ओठ चाटता हुआ जमुहा कर उठा। उसने गर्जना की—''सम्राट की सत्ता का जो अपमान कर रहा हो उसकी मरम्मत करने के लिए साम्राज्य की सारी शक्ति लगा दी जायगी।" वायुमराडल में अफन् वाहें उड़ने लगीं कि बारडोली में सम्राट की सत्ता की रज्ञा करने के लिए फौज आ रही है। सिपाहियों के लिए खाटें, तम्बू, रसद सामान वगैरा की ज्यवस्था हो रही है। बार-डोली के निर्भय किसान कहने लगे अवतक हम से पैसे खूट-खूट कर सरकार ने बड़ी-बड़ी फौजे रख छोड़ी थीं। भली-मानस ने अवतक उनका हमें दर्शन तक नहीं कराया। भला, देखे तो उसकी फौजे कैसी हैं ? हमारे वालक यह तो देखें कि सरकार राज्य कैसे चला रही है ?

सरकार की विपरीत मनोदशा श्रीर किसानो के होश देखकर देश के वड़े-वड़े नेता अपनी सेवार्ये अर्पण करने के पत्र सरदार वल्लभभाई के नाम भेजने लगे। सरदार वरलभभाई की गिरपतारी की श्रफवाहें भी उड़ने लगीं। तव महास्माजी ने भी उनको लिखा कि जब जरूरत हो मुक्ते खबर कर देना। त्रा जाऊँगा। डॉ० श्रन्सारी पं० मदन-मोहन मालवीय, पं० मोतीलाल नेहरू, ख० लालाजा आदिने भी इसी श्राशय के पत्र सरदार साहत के नाम भेजे। सरदार शार्दूलसिंहजी ने एक पत्र लिखते हुए देश में वारडोली से सहानुभूति-सूचक व्यक्तिगत सत्यायह छोड़ने की सिफारिश भी की। शिरामिण अकाली दल ने अमृतसर के तमाम जत्थों को इस आशय की एक गश्ती चिट्ठी भेजो कि यदि बारडोली की न्याय्य माँगों को सरकार इसी तरह ठुकराती रही तो शिरोमिए श्रकाली-दल को उमकी सहायता के लिए जाना पडेगा । इसलिए श्रकाली भाई श्रपने बारडोली स्थित किसान भाइयों के लिए आवश्यक कप्ट सहने को वैयार रहें।

## विजयी बारहोछी

## मेघरांज का राज

इधर बारहोली में पठान हटा लिए गये और अब उनके स्थान पर हथियार बन्द पुलिस आ गई। मि० स्मार्ट हारकर अहमदाबाद लौट गये। किसानो की कठोर तपस्या विजयी हुई। यह देख मेथराज इन्द्र गद्-गद् हो गये। वह आकाश से वषा द्वारा उन पर अभिषेक करने लगे। किसानो ने महीनो से बन्द किये हुए अपने मकानों को खोता, महीनो से अधेरे मे और बन्द मकानो मे रहने के कारण पशुओ के शरीरों की चमडी गल गई। उनके पैरो में कीड़े पढ़ गये। मैसो की काली-काली चमड़ी "अंग्रेज माइयो की तरह सफेद हो गई।" स्वतन्त्रता मिलते ही जानवर आतहादित हो पूँछें ऊँची करके नाचने और दौड़ने लगे और हरी-हरी घास खाने लगे।

किसान भी अपनी प्यारी जमीन को निर्भयतापूर्वक जोतने लगे, यद्यि यह कहा जाता था कि उनमें को कई विक चुकी हैं। कुछ लोगों को यह भी आशंका थी कि सरकार उन किसानों पर शायद मामला चलाये जो बिकी हुई जमीनों पर हल चलायेंगे। पर एक भो किसान इस बात से नहीं डरा, न पीछे हटा। बहनें तो इस में भी आगे बढ़ गई थी। कुमारी मिश्रवेन पटेल और श्री मिट्र- बेन पेटिट ने उन जमोनों पर अपने रहने के लिए कुटियायें बनवा लीं, जो विक चुकी थीं।

## रचनात्मक-कार्य

सरकार की छोर से कुछ शिथिलता होते ही स्वयं-सेवक और विभाग-पितयो ने अपना ध्यान रचनात्मक-कार्य की तरफ लगा दिया। सरभग्य-स्राध्रम मे चर्लों की मरम्मत, गांवो की सफ़ाई, भजन-मगडलियाँ आदि का कार्यक्रम डा० सुमन्त ने बना लिया। इसा तरह वालोड के स्वयं-सेवको ने भी अपनी शक्ति का उपयोग वेडछी आश्रम की प्रगति को आगे बढ़ाने में किया । श्री मोहनलालजी पंड्या तथा श्री दरवार गोपालदासभाई ने अपने-श्रपने विभागों में (वराह श्रीर बामणी) सोये हुए चर्खों को जगाना प्रारम्भ कर दिया। वाजीपुरा में श्री नर्भदाशंकर पंड्या ने लोक-शिद्या की श्रोर श्रपनी शक्तियों को लगाया। भजन, प्रार्थनायें, राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय साहित्य को प्रचोर तो सभी जगह शुरू कर दिया गया।

इघर श्रीमती मिठूवेन पेटिट ने अपना खादी-विकी का काम जोरो से बढ़ाया । उनके खादी-विभाग-द्वारा करीब १२,०००) की खादी उन्होंने ताल्छके में बेंच दी।

श्रावकारी-विभाग से सहयोग न करो

परन्तु सरकार को चैन कहाँ थी ? दुर्भीग्य से इसी समय ताड़ी ठेके की मीयाद भी खत्म होती थी। नये वर्ष के लिए खजूर के पेडो का नीलाम होने वाला था। आवकारी-विभाग ने पिछले दिनों में जक्ती श्रफ सरों को अपना सहयोग देकर पारसी ठेकेदारों पर श्रन्याय करने में उनकी जो सहायता की थी उसे ध्यान में रखकर यह तय किया गया कि इस वर्ष कोई ताडी के ठेकों के नीलाम में बोली न लगाये। श्रतः सरदार वह भभाई ने नीचे लिखी घोषणा। प्रकाशित कर दी।

"इस मास के अन्त में ताढ़ी के 'मांडवे' और ताढ़ी की दूकानों का नीलाम होने वाला है। लगान-वृद्धि के विरोध में हमने जो सत्याग्रह छेड रक्खा है उसे तोडने के काम में महकमा आव-कारी ने जिस अनीति से काम लिया उसे देखते हुए इस विभाग से अब किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना कितना ख़तरनाक है यह किसी से लिपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरी सलाह तो यह है कि इस परिस्थित में कोई इन नीलामों में भाग न ले। जो कोई भाग लेना चाहे, अपनी जिम्मेदारो पर ले। वह आगे का विचार भी कर ले। क्योंकि ताड़ी के पेड़ और दूकानों पर शान्तिमय पहरां शुरू करने का विचार हम लोग अभी कर रहे हैं।

किसानों से मेरी सलाह है कि वे इस वर्ष अपने खजूरों के पेड़ किसी को न दे । आवकारी-विभाग की ओर द्वाव न ढाला जाता और किसानों को न्यर्थ ही न सताया जाता तो मुझे यह सलाह देने की कोई ज़्द्जत नहीं पड़ती। परन्तु जब त्तक हमारा सत्याग्रह जारी है, तवतक किसानों का इस विमाग के आक्रमणों से अपनी रक्षा करना धर्म है।"

श्रव तो सत्याग्रह के श्रान्दोलन ने देश-च्यापी रूप धारण कर लिया था। बाहर से प्रेन्नकों श्रीर स्वयंसेवकों के मुग्ड-के-मुग्ड बारडोली की यात्रा करने लगे। धन का प्रवाह तो बराबर बहता जा ही रहा था। पांचकें महीने के श्रन्त तक श्रथीत् तारीख १२ जुलाई तक २,६५,९३८॥—)॥।१३ रूपये सत्याग्रह के दफ्तर में पहुँच चुके थे।

इधर खालसा नोटिसो की संख्या ६,००० से भी ऊपर बढ़ गई थी। महीनों के कारावास के कारण कितने ही मनुष्य बीमार हो गये थे। एक रानीपरज का रक्ष श्री० मगनभाई सेवा करते-करते चल बसा। उसके लिए सारे साल्छुके ने शोक मनाया। ऐसे बलिदान युद्ध में अपने स्वजनों को असीम-शक्ति अपण करते हैं। भाई मगनलाल के बलिदान ने बारडोली के निश्चय को श्रीर भी मजजूत जना दिया। गीता में कहा है 'सुखिन जित्रया' पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्'। जानवर भी कम बीमार नहीं हुए। प्रधान कार्यालय में जानवरों की बीमारी की खबरें बरावर श्रातो रहती थीं। तब जून महीने के श्रंत में कुल बीमार जानवरों

की गिनती की गई। उससे पता चला की की सैकड़ा ३० से भी क्ष ऊपर जानवर बीमार हैं। कितने तो चल भी बसे। डा० सुमन्त मेहता, डा० चन्दूलाल, डा० चंपकलाल विया, तथा मुन्शी किमटी के सभ्य डा० गिल्डर सब का यही कथन है कि इस बीमारी का कारण इस लम्बे कारा- वास की गन्दगी श्रीर श्रंधेरा है।

जुलाई के मध्य में बडी धारा-सभा के तीन सभ्यों— भी नृसिह चिन्तामिं केलकर, श्री जमनादास मेहता और

| पशुआ का बालदान—      |        |
|----------------------|--------|
| कुल भैंसे            | १६,६११ |
| बीमार भैंसें         | ३,८०१  |
| कुल बैल              | १३,०६१ |
| बीमार वैल            | 858    |
| जिनकी चमडी गलगई      | ९६०    |
| 'बेसामण-पड्या'       | ९२     |
| चट्ठे और कीडे पड गये | २,१ ५५ |
| और बीमारियाँ         | 1,096  |
| कुल जानवर जो मर गये  | ९३     |

ये अक ताल्लुका के केवल ८७ गांवों के हैं। इन अंकों से प्रकट होता है सरकार ने कसाइयों के हाथ वेंचकर जितनी मैंसों को कटवाया उनसे कहीं अधिक भैंसों को अस्वच्छ और कुन्द सकानों में बन्द करके मार डाला। श्री बेलवी-ने एक मैनिफेस्टो द्वारा भारत-सरकार से प्रार्थना की कि वह अब बारहोली के मामले को अपने हाथों में ले क्योंकि अब उसने अंखिल-भारतीय रूप धारण कर लिया है।

पट परिवर्तन

यद्यपि अपर से सरकार शान्त मालूम होती थी, इन दिनो वम्बई और शिमले के वीच वरावर इस विषय में सलाह मशविरा हो रहा था। उपर्युक्त मैनिफेरटो प्रकाशित भी नहीं हो पाया था कि शिमले से एकाएक बम्बई के गवर्नर सर लेस्त्री विरुसन की बुलाहट हुई। गवर्नर एकाएक चल दिये।

# दवे श्राव्यो !

होरां रे ?---ओ रे ! कोण आब्यो ? दवे आज्यो ।

भेंसो पकडे, घोडां पकडे रकोनी भीतलही फोडे ढॅलाना दरवाजा तांडे

क्यांथी भाव्यो ? हां हां लाव्यो ? होरां रे ?—ओ रे ! मोटर लाब्यो,पोलिस लाब्यो, केम केम चाले १--ओ...तारी, नी

मवाळीना घाडां लाच्यो. थनगनता-पगले ए आज्यो!

घांसोनी गंजीने खुदे अल मौलाने ए तो वन्दे

पळमां दोडे, पळमां कृदे

छोरां रे १--ओ रे !

श्चं करती ?-केम ! ए तो छोरां रे ?-- ओरे !

इसवा जेवं । कीर्ति केवी ?-चोय बाप ! कीर्ति ?--ए तो आवी... काळीराते सौए त्रासे मुखद्धं जोतां सर्वे नासे जातुं ना कुतरूंये पासे छोरा रे ?--आ रे ! अहाहा-हद कीधी-तो न्याते केवो ? अरे न्यात तो बहु उत्तम, ऊँची जातनी तुंबी राखे उपवीत राखे वामण नो बेटो सौ भाखे शंभुना चरणामृत चाले छोरां रे ?—ओ रे ! पहेरे केंब्रं ? चाल केंबी ?

हा हा! उचकाती चाले एचाले! पाटळून ऊपर टोपो घाले नाटक ना राजानी पेठे ठस्सा मां फलाता चाले छोरां रे ?-- ओ रे ! शाने माटे १-- इं-इं पेटनी पूजाने माटे, पैसानी लालचने माटे. कॅचे घोड़े चडवा माटे. पोताना स्वारथ ने माटे। कोने रीवावा माटे। प्नी सोवत करशो नहि. पुवा कोई थाशो नहि. गरीब रहेजो अखे मरजो. पण देशने वगीवपानां क्रत्यो कोई करशो नहि !

गुरू गोरख

# ( १३ )

# समभौते का असफल प्रयत्न

# तूफान के पहले की शानित

दमन और फूट डालने की सारी कोशिशें व्यर्थ हुई, तव तो सरकार के लिए केवल दो ही मार्ग खुले रह गये। एक तो यह कि तोप-बन्दूकों की धौंस को वह सच्ची कर के दिखा दे या जनता की सारी माँगों को कवूल कर ले। पर सत्याव्रहियों ने श्रपनी श्रहिंसा-द्वारा उसे इस परस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि उसका सारा पशु-वल वेकार हो रहा था। अब रहा केवल दूसरा मार्ग, सो वहां प्रतिष्ठा उसे रोक रही थी। अनिश्चित समय तक युद्ध को लम्वाना भी ठीक न था। देश में दिन-दिन श्रसंतोष बढ़ता जा रहा था। इसी जटिल समस्या को हल करने में वाइसराय की सलाह लेने के लिए गवर्नर शिमला गये थे। पर ऊपर से ऐसा दिखाव दिखाया जा रहा था, कि गवर्नर के एकाएक शिमला-प्रवास पर उनके प्यारे 'टाइम्स' को भी श्राश्चर्य हो रहा था। गवर्नर शिमला क्यो गये इस पर नाना प्रकार के तर्क होने लगे। पू० महात्माजी ने तारोख १५ जुलाई के 'नवजीवन' में लिखा था-अफनाहे उड़ रही हैं कि

#### विजयी वारडोळी

पुलिस और जन्तो अधिकारियों का काम बन्द हो जाना आने वाले तूफान के पहले ।की अशुभ शान्ति का चिन्ह है। सरकार नवीन और अधिक उप न्यूह की जो रचना कर रही है उसकी यह अस्पष्ट प्रतिष्विन है। परन्तु बारडोली की जनता को इन सारी अफनाहो से कोई मतल्व नहीं होना चाहिए। अफवाह अगर मूठ है तो सरकार की बुराई इतनी कम सममनी चाहिए, और सत्याप्रहियों की कसोटों में भी उतनी कठोरता की कमी रह जायगी। यदि अफवाह सच हो तो सममना चाहिए कि सरकार के पाप का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा सो भर जायगा और सत्याप्रहियों को भी अपनी पूरी परी हा देने का अभीष्ट अवसर मिल जायगा।

पर सत्याग्रहियों को खूब सावधान रहना चाहिए। कही ऐसा न हो कि अफवाह सच्ची हो, सरकार सत्या-ग्रहियों पर अचानक धाता बोल दे और गफलत में उन्हें घेर ले तथा सारा किया-कराया साफ हो जाय।" इत्यादि

## तीन कारण !

महात्माजी का सावधान रहना और जनता को हमेशा सचेत रखना आवश्यक और उचित ही था। परन्तु गवर्नर के शिमला जाने के खास कारण का अनु-, मान तो 'टाइम्स' ही लगा सकता है। अगर जीवन के

## समझौते का असफल प्रयत्न

किसी अंग को नाटक की उपमा पूरी तरह दी जा सकती है तो वह राजनीति है। आगे कौनसा पात्र आ रहा है। वह क्या-क्या करेगा इत्यादि के लिए कुशल नाटककार प्रेत्तकों को तैयार रखता है। और वह उमके अनुरूप वाक्य उसके भाषण में रख देता है। वम्बई का 'टाइम्स' इस सारे नाटक में एक इसी तरह के पात्र का काम कर रहा था। उसने गर्बनर के शिमला-प्रयाण के तीन कारण वताये। यदि शब्दों पर ध्यान न दिया जाय और केवल अर्थ को ही देखा जाय तो वे इस तरह हैं।

वारहोली का सत्याग्रह वड़ी तेजी से श्राविल भारतीय प्रश्न का रूप धारण करता जा रहा था। क्योंकि श्रन्य प्रान्तों से भी श्रन्न वारहोजी के श्रनुकरण की ध्वनियां सुनाई देने लगी। दूसरे शन्दों में सरकार को यह पूरा भय हो गया कि श्रन्न यदि इस मामले का निपटारा कहीं जल्दी न कर दिया जायगा तो सारे देश में श्रमहयोग फिर जाग जाएगा।

गवर्नर इस मगड़े से सचमुच धवड़ा गये थे। वे चाहते थे कि किसी तरह इसका अन्त इस तरह हो जाय जिससे सरकार की शान किरिकरी न हो। वह यह कभी नहीं चाहते थे कि संसार में कहीं यह वात फैल जाय कि सरकार वारडोली के किसानों के सामने मुक गई। वतौर

श्रिन्तिम उपाय गवर्नर कुछ प्रस्ताव भी लेकर के गये थे, जिन पर वे भारत सरकार को स्त्रीकृति चाहते थे। यद्यपि उनसे सरकार को प्रतिष्ठा में कुछ न्यूनता आने की सम्भा-वना तो थी, पर उसे सहकर भी वे बारडोली के नेताओं के सम्मुख इन प्रस्ताओं को रख देना चाहते थे।

यदि इतने पर भी सत्याप्रहों न मानें तब उन्हें क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर वाइसराय से पाना गवर्नर के प्रवास का तीसरा कारण था।

उस समय की बारडोली की परिस्थित को देखते हुए 'टाइम्स' का तो यह मत था कि ऐसा प्रसंग आवेगा जब सरकार को अपने कानून और व्यवस्था की रक्ता के लिए. बारडोली में सशस्त्र फीज भेजनी पड़े। ऐसो परिस्थित में भारत सरकार की निश्चित राय ले लेना गवर्नर के लिए जरूरी था।

# महासृत्युञ्जय का मंत्र

यह समय बारडोलों के इतिहास में अत्यंत महत्त्व-पूर्ण था। जन्ती, खालसा और जेल के प्रयोग आजमाये जा चुके थे। अब मृत्यु के खागत की वहां तैयारियां होने लगी। वहां तो गर्वनर शिमला गये उससे पहले ही बल्लभभाई ने जनता को महामृत्युं जय का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। पर बारडोली सत्यामह का समर्थन करने के लिए अहमदा-

## समझौते का असफल प्रयत्न

बाद जिले की जिला-परिषद में उन्होंने जो भाषण दिया वह तो अप्रतिम था। डेढ घंटे तक करुण और श्रद्भुतवीर रस की धारा उनकी वाणी से निसृत होती रही। उन्होने कहा-" मैंने तो सरकार के सामने केवल यही माँग रक्खी है कि इस मामले की पुनः जांच हो जाय। पर सरकार इस छोटी सी बात से भी इन्कार करती है स्त्रौर पांच लाख क्रपये वसूल करने के लिए यहां पर फौज लाकर पनास लाख खर्च करने की बात कर रही है। उसके पास वह गोरी फौज है न, जो बैठे-बैठे खारही है, उसे वह बारडोली लाना चाहती है। पर गुजरात के किसान अब सब सममने लग गये हैं। में किसानो से कहता हूँ "डरने की क्या जरूरत है ? सरकार मराठे, मुसलमान, सिक्ख, गुरखा आदि के १८-१८,२०-२० वर्ष के लड़को को पकड़ कर ले जाती है और छ: महीने में उन्हें मरना श्रीर मारना भी सिखा देती है। तब क्या मैं आपको छ: महीने मे मरना भी नही सिखा सकूँगा ? हां, लड़को को यह सीख लेने दो। श्राखिर हमारी संतति तो सुधरेगी। जब तक हम मिथ्या डर नही छोड़ देंगे। हिन्दुस्तान का कभी भला नहीं हो सकता।" आप बारडोली जावेंगे तो देखेंगे कि वहां के किसान तो मौत का जेव में लिये-लिये घूमते हैं। बारडोली की खियो के विषय में तो टाइम्स के संवाद-दाता ने लिखा ही है कि यदि कहीं गोलियां

२०

चलीं है तो बहनें सबने आगे रहेंगी। इन बहनों ने उस संवाद-दाता को चिट्ठी लिखी है कि उस समय तू भी हमारे साथ तोपों के सामने खड़े रहने के लिए आ जाना। अगर जुम में इतनी हिम्मत नहीं, तो हम तुमे चूंड़ियां और ओढ़ने के लिए ओढ़नी दे देंगीं।

परिषद से वल्लभभाई रवाना होने ही वाले थे कि उन्हें वहीं पैंडाल में 'उत्तर-विभाग के कमिश्नर मि० स्मार्ट की तरंफ से गवर्नर का आमन्त्रण मिला। परन्तु इंधर दूसंरी तरफ किसानो में भी भेद डालने की कोशिशें हो ही रही थीं। सूरत के कलेक्टर ने गवर्नर साहव की हलचलों के विषय में जानकारी प्राप्त करके वारहोली के किसानों के नाम एक फतवा अपाकर उसे ताल्छके के गाँवो में चौराहों, वृत्तों के तनो और खंभो पर चिपकवा दिया। गवर्नर के सूरत-त्रागमन का हेतु सरकारी भाषा मे सममाते हुए किंसानों से कहा गया था कि जो कीई गवर्नर साहब से मिलना चाहे सोमवार ता० १६ को दिन के ग्यांरह बंजे से पहले-पहले कलेक्टर के पास अर्जी भेज दें। पर लोगो का संगठन श्रद्भुत था। जंहां तक पता चला है, ८८००० जनता में से कलेक्टर के पास एक भी खर्जी नहीं पहुँची। गंवर्नर की इच्छां का आदर करने की हिष्ट से श्री० वहभ-भाई ने उनसे मुलह की बातचीत करने के लिए जाना तिय

## समसौते का असफल प्रयत्न

किया। श्रौर जब कमिश्तर ने पूछा तो नीचे लिखे कार्य-कर्ताश्रों के नाम भी बताये जिन्हें गवर्नर से बातचीत करते समय वे अपने साथ ले जाना चाहते थे:-

> श्री अदवास तैयब ही श्रीमती शारदा बहुन सुमन्त मेहता श्रीमती भक्ति लक्ष्मी गोपालदास देसाई श्रीमतो मीठ बहन पेटिट श्री॰ कल्याणजी विद्वलभाई मेहता

सरदार साहव ने अपने साथियों का चुनाव करते समय ऐसे ही न्यक्तियों को चुना, जो इस युद्ध में शुरू से श्राखिर तक वारहोली के किसानों के साथ थे, जो बारहोली के किसानों के केवल विश्वासपात्र ही नहीं, बलिक आदर के स्थान भी हैं। शिष्ट-मंडल में अव्यास तैयवजी जैसे बुजुर्ग और सम्माननीय नेता मुस्लम-जनता का प्रतिनि-धित्व करते थे श्रौर श्रीमती मीठू वहन पेटिट पारसी-जनता की प्रतिनिधि थीं। श्रीर यह तो सब कोई जानते हैं कि वारडोली के इस युद्ध में सव से अधिक वीरता तो बहनो ने दिखाई है। इसलिए मंडल मे बहनों को अधिक संख्या में लेकर सरदार साहव ने उनकी श्रद्भत वीरता का संमान किया था।

इन साथियों को लेकर सरदार साहव सूरत के किले

#### विजयी बारटोली

पर गवर्नर साहव से मिलने के लिए गये। वह समय नाजुक था। सारे ताल्छुके के भाग्य का निपटारा श्रभी होने को था। समस्त भारत की श्राँखें इस संमाननीय शिप्ट-मंडल की तरफ लगी हुई थीं। सुबह ग्यारह बजे से कोई ढाई घंटे तक वारडोली के प्रतिनिधियों से वात-चीत हाती रही। गवर्नर साहब के साथ रेवेन्यू मेम्बर मि० रियू, उत्तर-विभाग के कमिश्नर मि० स्मार्ट श्रौर सूरत जिला के कलेक्टर मि० हार्टशार्न भी थे। वातचीत बड़े खुले दिल से हुई। बीच में गवर्नर ने सरदार वल्लभभाई से एक घएटे तक एकान्त में भी वात-चीत की, जिसमे उन्होंने वहभ-भाई से नहा कि स्वय वाइसराय भी इस दुखद परिस्थिति का अन्त करने के लिए कितने उत्सुक हैं। जमीनें किसानों को लौटाना, सत्याप्रही कैदियो को छोड़ना आदि गौए बातो के विषय में तो उस समय उनमें कोई मत-भेद नही दिखाई दिया। परन्तु खास कठिनाई थी लगान पहले श्रदा करने के सम्बन्ध मे। इसमें से दोनो में से एक का भी कोई सन्तोषप्रद मार्ग न दिखाई दिया। दोपहर को राय वहादुर भीमभाई नाईक से गवर्नर की वातचीत उसमे भीमभाई नाईक को पता चला कि श्रभी तो गीण बातो के सम्बन्ध में भी कुछ कठिनाइयां हैं। तब उन्होने गवर्नर साहव को सुमाया कि वे वल्लभभाई को

#### समझौते का असफल प्रयत्न

पक बार और बुलवा कर अगर उनकी कोई गलतफहमी हो गई हो तो उसे दूर कर दें। फिर वल्लभभाई गये, और शाम को देर तक उनकी वातें होती रही। पर कोई नतीजा न निकला। गवर्नर अपनी इस शर्त पर वज्र की तरह दृढ़ थे कि लगान पहले अदा कर दिया जाय। अथवा कम से कम किखानों को तरफ से कोई वढ़ा हुआ लगान खजानें में जमा करा दे। दूसरी बातों के विषय में भी मत-भेद था ही। अतः अब अधिक समय नष्ट करना ठीक न समम कर वल्लभभाई ने गवर्नर साहव से उनकी शर्तें मांग कर उनसे यह कह कर विदा ली कि "अपने साथियों के साथ मशविरा करके मैं इनका जवाब भेज दुँगा।"

## सरकार को शर्ने

'वारडोली के किसानों के प्रतिनिधियों से सूरत में सुलह की जो वातचीत हुई, उस समय सरकार ने नीचे लिखी शतें पेश की थी। इस में सरकार को अपनी स्थिति की जो रत्ता करनी चाहिए उस रत्ता के साथ-साथ यह भी आशा प्रकट की गई थो कि किसानों के प्रतिनिधियों ने कर्तन्य-बुद्धि-पूर्वक जो विचार प्रकट किये थे, उनका भी समाधान हो जायगा। यह तो स्पष्ट हो था कि वर्तमान अवस्था में लगान-बुद्धि के मामले में पुनः जांच करने को स्वीकृति देना सरकार के लिए असम्भव था, क्योंकि

#### विजयी बारडोली

सरकार को उसके श्रीचित्य के विषय में जरा भी शक नहीं है। इसके विपरीत ऐसे बहुतेरे लोग हैं, जो बढ़े हुए लगान को श्रनुचित सममकर उसे श्रदा करने से इन्कार करते श्राये हैं। यद्यपि सरकार को तो यह विश्वास है कि नई जमाबन्दी केवल उचित ही नहीं बल्कि उदारतापूर्ण भी है, तथापि उसके विषय मे चारों तरफ से जो सन्देह प्रकट किया जा रहा है उस पर वह विचार करने के लिए भी यार है श्रीर श्रापस मे एक दूसरे का समाधान करने में श्रपना हिस्सा पूर्ण करने के लिए भी वह तैयार है।

इस तरह यदि सुलह हो तो सरकार-पन्न की शर्ते ये होंगी।

- (१) सबसे पहले जमीन का लगान कुछ खास शर्तों के अनुसार सरकारी खजाने मे जमा करा दिया जाय।
- (२) लगान न अदा करने के आन्दोलन का प्रचार रुक जाना चाहिए।

यदि ये शर्ते कचूल हों तो श्रिधकारियो-द्वारा किये गये हिसाब या गिन्ती तथा उन हकीकतों की भी जांच के लिए कि जिन्हें गलत-वताया जा रहा है एक खास जांच का श्रावश्यक प्रबन्ध करने के लिए सरकार तैयार है। इस में किसानों को श्रपना पन्न पेश करने के लिए पूरा-पूरा मौका हिया जायगा।

#### समझौते का असफल प्रयन्न

- इसके तो मानी यह हुए कि इन सभी शतों का पालन साथ-साथ ही हो। सरकार किसी भी प्रकार की जांच पुनः करने का वचन तब तक नहीं दे सकती, जब तक कि उसे इस बात का विश्वास न दिलाया जाय कि

- (१) पुराना लगान जमा कर दिया जावेगा
- (२) नये-पुराने लगान के बीच की रकम भी सर-कारी खजाने में जमा करा दी जायगी। इस बात का आगे चलकर और भी खुलासा कर दिया जायगा।

यह भी स्पष्ट ही है कि सरकार को इस वात का निश्वास दिला दिया जाना जरूरी है कि यह वर्तमान श्रन्दो-लन बिलकुल बन्द कर दिया जानेगा।

यदि इन बातों के निषय में सरकार को निश्वास दिला दिया जाय तो, जैसा कि ऊपर कहा गया है इस पारस्परिक सुलह में किसानों को संतुष्ट करने के लिए अपनी तरफ से सरकार यह कर सकती है कि नह एक खास जांच-समिति की नियुक्ति करे, जिसे इस बात का संपूर्ण अधिकार होगा कि खास-खास न्यक्तियों अथवा समूहों पर लगान लगाने में जहां भी कहीं गलतियां हो गई हैं, ऐसा कहा जाता है खुनकी नह जांच करे। इस जांच का उद्देश केवल नहीं होगा जो कि किसानों ने चाहा है। अर्थात् जमीन के लगान-सम्बन्धी सिद्धान्तों की जांच करने का उसे अधिकार

## विजयी बारडोली

न होगा। वह तो सिर्फ इस मामले की हकीकतों की ही जांच करेगी।

ऊपर कहा गया है कि सरकार की दृष्टि से सुलह के लिए एक शर्त की पूर्ति और आवश्यक है, और वह यह कि नये-पुराने लगान के बीच की रकम भी सरकारी खजाने में जमा कर दी जाय। यह एक आवश्यक और अनिवार्य शर्त है। इसके कारण भी स्पष्ट हैं। हां, सरकार इस वात का आग्रह नहीं करती कि यह तुच्छ रकम किसान अलग-श्रलग ही भरें। विलक उनकी तरफ से कोई भी उसे सर-कारी खजाने में इकट्टी जमा करा सकता है। बल्कि सर-कार तो इससे भी श्रागे वढ़ने को तैथार है। सरकार इसे वतौर लगान के जमा नहीं करेगी, वरन् उसे वतौर अमानत के वह अपने पास तब तक जमा रखने के लिए भी तैयार है जब तक कि इस जांच का परिणाम प्रकट नहीं हो जाता।

श्रव जांच के सम्बन्ध में भी कुछ खुलासा कर देना जरूरी है। सरकार किसी भी हालत में किसी प्रकार की गैरसरकारी जांच को स्वीकार नहीं करेगी। इसका भी कारण स्पष्ट है। जमीन पर लगान बढ़ाना सरकार का क्रानूनन श्रधिकार है। श्रपनी इस सत्ता को यह किसी गैरसरकारी मडल के हाथ में नहीं सौप सकती। वह

#### समझौते का असफल प्रयत्न

सोंपना नही चाहती । फिर भी जांच सम्पूर्ण श्रौर निष्पत्त होगी इस वात में किसानों को कोई सन्देह न रहने पावे इस लिए सरकार किसानो कि इच्छात्रों की पूर्ति करने के लिए तैयार है। सरकार का यह निश्चित श्रमिप्राय है। इस काम के लिए सब से श्रिधिक योग्य व्यक्ति इस इलाके के लगान सम्बन्धी क़ानूनो का जानकार वह रेवेन्यू श्राफिस ही होगा, जिसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु कुछ लोग इस चुनाव की शायद पसन्द न करें। श्रतः किसी के दिल में जांच की निष्पन्नता श्रोर पूर्णता के बारे में कोई सन्देह न रहने पावे इस लिए सरकार एक और रियायत करने के लिए भी तैयार है। जांच के बीच यदि किसी बात के वारे में कोई सन्देह खड़ा हो तो न्याय-विभाग के श्रविकारी के सामने उसे पेशकर के उस पर उसका निर्णय भी लिया जाय तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

यदि यह भी मंजूर न हो तो सरकार नीचे लिखी श

सम्पूर्ण जांच में एक रेवेन्यू आफीसर और एक ज्यूडीशियल आफिसर साथ-साथ रहें। इस परिस्थिति में इकीकत तथा हिसाव-सम्बन्धी वातो में उपस्थित होने वाले विवादों में निर्णय देना उसका कर्तव्य होगा।"

## विजयी बारडो़ छी,

# सरदार वल्लभभाई की शर्ते

सरदार वल्लभभाई ने भी श्रपनी नीचे लिखी शर्ते.

纫

"पुनः स्वतन्त्र जांच हो। या तो वह दोनो पन्नो-द्वारा चुने गये किसी न्याय-विभाग के अधिकारी-द्वारा खुले तौर पर ज्यूडीश्यल पद्धति के अनुसार होनी चाहिए या एक सरकारी अधिकारी और दो गैर सरकारी सभ्यो की सिमित-द्वारा उसी तरह खुली रीति से हो। सिमिति को यह भी अधिकार हो कि पेश किये गये सबूत में कौन सी बात विचारणीय है तथा कौन सी नहीं, किस पर अधिक विचार किया जाय किस पर कम, तथा कौन-कौन सी बातों को सबूत में शामिल किया जाय (test & bad evidence) सिमित के सभ्य दोनो पन्नों की राय से चुने जावें। इन दोनो में से जिस किसी तरह की भी जांच हो उसमें नीचे लिखी बातों, पर विचार हो।

- (१) बारडोली का नया बन्दोबस्त न्याय्य है अथवाः नहीं।
- (२) श्रगर न्यायपूर्ण नही है तो न्याययुक्त लगान क्या हो सकता, है ?
  - (३) लगान के वसूल करने मे ज़िन-जिन उपायों

## समझौते का असफल प्रयत्न

का-श्रवलम्बन किया गया, क्या वे न्याय-सम्मत थे ? श्रगर न थे तो उनके शिकार वने हुए लोगों को क्या मुश्रा-वजा दिया जाना चाहिए ?

इस तरह नियुक्त जांच-समिति के निर्णय दोनों पत्तों के लिए एक से बन्धनकर्ता हो।

ঘ্যা

केवल पुराना लगान लोग श्रदा कर दें।

ছ

तमाम खालसा जमीनें, श्रगर उनमे से कुछ वेच दी गई हो तो ने भी मूल मालिकों को लौटा दी जायं।

ş

कैंदियों को छोड़ दिया जाय। श्रीर भी जो-जो सजाएँ दी गई हो—मसलन तलाटियों की बतरफी, छीने गये लाइ-सेन्स वगैरा—उन सब को रद कर दिया जाय।"

श्रपने साथियों से मिल कर सरदार साहब ने सरकार की शर्तों पर विचार-परामर्श किया। पर वे तो शुरू से ही ऐसी थी जिनको सत्याग्रही किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए सरदार नहमभाई ने सब की सलाह से गवर्नर को इस श्राशय का एक पत्र भेज दिया कि उनकी शर्तों को सत्याप्रही मंजूर नहीं कर सकते। सत्या-श्रहियों की मांगों के श्रीचित्य तथा गवर्नर साहब-द्वारा

#### विजयी वारडोली

पेश की गई शर्तों की श्रपूर्णता एवं श्रन्याय को स्पष्ट करते हुए वह्नभभाई साहब ने श्रन्त में लिखा था—

"अन्त मे में अपनी यह हार्दिक इच्छा फिर प्रकट कर देना चाहता हूँ कि मैं सरकार को किसी प्रकार सताना या उसकी प्रतिष्ठा को कम करना नहीं चाहता। में तो इसी बात के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि सुलह की कोई ऐसी सूरत निकल आवे जो दोनो पत्तों के लिए संमान-युक्त हो। इसलिए यदि संमाननीय गवर्नर साहब का यह ख्याल हो कि मुक्ते उनसे फिर एक बार मिल लेना चाहिए, एवं उसका कुछ उपयोग हो सकता है, तो, वे मुक्ते सूचना करें। मैं निश्चित समय पर उनसे मिल सकूँगा।"

सरकार की तरफ से भी एक इस आशय का निवेदन प्रकाशित कर दिया गया कि सूरत की सुलह-सभा निष्फल रही। निवेदन में यह भी कहा गया था कि आगामी सोमवार अर्थात २३ जुलाई को धारा-सभा में दिये जाने वाले भाषण में गवर्नर साहब सुलह-सभा की सारी बातें प्रकट करके यह भी सुना देना चाहते हैं कि सरकार अब आगे क्या करने जा रही है।

सूरत के श्रसफल सममौने पर देश का वायुमगडल बड़ा क्षुव्य हो गया। क्या नरम श्रीर क्या गरम, सभी दल के नेताश्रों ने सरकार की श्रदूरदर्शिता श्रीर हठ की

## समझौते का असफल प्रयत्न

निन्दा की श्रौर वम्बई के टाइम्स को छोड़ कर प्रायः सभी समाचार-पत्रो ने सत्याप्रहियो का साथ दिया।

इस असफलता का कोएलिशन नेशनैलिस्ट पार्टी (सिम्म-लित राष्ट्रीय पद्म) पर भी वड़ा गहरा असर पड़ा। वह पूना में श्री० मुनशी के मकान पर एकत्र हुई और सर्व-संमित से उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक वार-होली की माँगों को सरकार स्वीकार नहीं करती उसका न रिजर्व (सुरिच्चत ) और न ट्रान्सफर्ड (हस्तान्तरित) विभागों के संचालन में साथ दिया जाय।

क्या महात्माजी वस्नभभाई से नाराज है।

बारडोली के मामले में इतने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होते जा रहे थे। तथापि सरदार वहमभाई ने पूज्य महात्मा जी को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं समभी। जब किसी बात में कोई विशेष सलाह लेने की जरूरत होती, तो वे उनसे चिट्ठी-द्वारा या स्वयं जाकर पूछ लेते। महात्माजी की इस अलिप्तता का ऊट-पटांग अर्थ लगा कर विपन्न के कुछ धूर्त लोगों ने इस आश्य की अफवाहे इस समय फैलाना शुरू किया कि महात्माजी तो वह्नभभाई से नाराज हैं। बारडोली का सत्यामह अपनी सात्विक सीमा को पार करके अब गन्दो राजनीति का खेल बन गया है, इत्यादि। इस भ्रम को दूर करने के लिए महात्माजी ने लिखा था

#### विजयी 'वारडोली

कि "अभी जो भयंकर अफवाहे उड़ 'रही हैं उनकी ध्यान मे रख कर मुंमे 'यह स्पष्ट कर देना आवश्यक मार्खुम 'होता है कि बारडोली से मेरा क्या संम्बन्ध है। पाठक जान लें कि बारडोली-सत्याम्ह के आरम्भ से ही में उसमें शामिल हूँ। उसके नेता वहममाई हैं। उन्हें जब कभी मेरी जरूरत हो, वे मुक्ते वहाँ ते जा सकते हैं। 'यह कोई बात नहीं 'कि 'उन्हें में री सलाह की 'श्रावश्यकता हो, 'तथापि कोई भी भारी काम करने से पहले वे सुमासे मशिवरा करते हैं। पर वहाँ का 'सारा काम चाहे 'वह छाटा हो या बंड़े से बड़ा, वे अपनी जिम्मेदारी पर ही करते हैं। इस बात के विषय में भैंने उनसे पहले ही से सममीता कर लिया है कि मै सभा वंगैराश्री में नहीं जांऊँगा। मेरा शरीर अब इस लायक नही रहा कि मैं हर-एक काम मे दिलचस्पी ले सकूँ। इसलिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि अहमदाबाद में या गुजरात में अन्यत्र बिना कारण वे मुफ्ते नहीं तो जावेंगे और इस प्रतिज्ञा का उन्होंने अन्तरशः पालन किया है। इस सत्यामह मे उनके साथ मेरी संपूर्ण सहानुभूति रही है। श्रंब तो गंभीर स्थिति खड़ी होने की संभावना है और उसका सीमना करने के लिए वह्नमर्माई जो-जो करेंगे उसमें भी उनके साथ मेरी पूरी सहानुभृति रहेगी। यंदि वे कहीं पकड़े गंये तो बार-

## समझौते का असफल प्रयत्न

होली जाने के लिए भी भें 'पूरी तरह तैयार हूँ। उनके बार-होली में रहते वहाँ जाने श्रयवा श्रन्य किसी तरह सिक्य भाग लेने की न सुक्ते कोई जरूरत दिखाई दी न उन्हें। जहाँ आपंस में संपूर्ण विश्वास है वहाँ शिष्टाचार श्रयवा किसी प्रकार के बाह्य श्राहम्बर की जरूरत नहीं होती।"

श्रावकारी विभाग से श्रसहयोग।

सरदार बहुभभाई के प्रभाव की प्रकट 'करनेवाली एकः और 'घटना इस अवसर पर हुई। इससे केवल वार-होली मे ही नहीं, अन्य ताल्लुकों के किसान तथा ज्यापारी भी उंनकी आज्ञात्रों का कहाँ तक पालन करते थे; यह स्पष्ट मालूम हो जाता है। ताड़ी के ठेके और पेड़-मीलाम करने का समय आ पहुँचा था। पर वह्नभभाई ने एक घोषणा-द्वारा समस्त किसानो श्रौर न्यापारियों को इन ठेकों के नीलामी में भाग लेने से मना कर दिया था। इन लोगों ने अपने सरदार की इस आज्ञा का भी 'अन्तरशः पालन किया। गाँव-गाँव के व्यापारी इस वात की प्रतिज्ञाएँ श्रीर प्रस्ताव करने लगे कि हम कोई ताड़ी के नीलाम में भाग न लेंगे। किसानों ने भी श्रपने खेतों मे खड़े हुए ताड़ के वृत्तों से ठेकेदारों को ताड़ी निकालने देने से मना कर दिया। इसका भी अधिकारियों तथा जन-साधारण की सनोवृत्ति पर वड़ा असर पड़ा।

## विजयी बारडोळी

# विजयी पूजा

\*\*\*\*

महोयां आंवळियानी डाळ मूकीने,

कोयल क्या गयां ता ?

वीती वसंत वीत्या वायदारे, वर्षांनी हेळीना पूर मूकीने कोयल क्यां गयां ता ?

वर्षा वसंत जाण्या न थीरे, युद्धना सुण्या हता पडकार व्यारहोळी ने आंगणे रे,

स्रीधी प्रतिज्ञाने पाळतारे, भोळा खेडूत नरनार जोवाने समे त्यां गयां ता;

मरशुं पण टेक न छोडशुं रे, कहेता दीठा छडनारा वारडोळीने आंगणे रे;

क्कुटिल सत्ताना क़दोरने रे, संयम थी अफल करनार सरदार अमे त्यां दीठा रे;

खटमास तप रूडां आदर्था रे, अंते नमानी सरकार बारडोडीने आंगणे रे;

देश विदेश शोधी बळ्या रे, मार्या विना छडनारी भूमि वीजी ना दीठी रे,

शस्त्र विना छडी युद्धमां ायी थई प्रजा एक बारहोली ने आंगणे रे,

# ( १४ )

# खूनी पंजा

तारीख १८ जुलाई की सुलह की वातचीत निष्फल होने के कारण देश में वड़ी उत्तेजना फैल गई। वारहोली के किसान तो वन्दूक और तांपों के खागत की तैयारी करने लग ही गये, पर देश की सहानुभूति उनको सरफ अब और भी अधिक बढ़ गई। लाग बारहोली जाने की तैयारी करने लगे। सत्याप्रह के कार्यालय से वहाँ जाने के लिए लोग आज्ञा माँगने लगे कितने ही लोग बिना पूछे भी वहाँ चले गये। घन का प्रवाह बराबर बहता आ ही रहा था। पर लोग गवर्नर साहब के भाषण की भी बड़ी उत्सुकता-पूर्वक राह देख रहे थे। उत्सुकता यही थी कि देखें सरकार सुकती है, या नहीं। अब की बार फिर बही अकड़ बनी रही तो बारहोली जरूर जावेंगे, इत्यादि।

सोमवार तारीख २३ को घरा सभा खुनी श्रीर गवर्नर का भाषण भी हुआ। पर उसने श्राग को बुमाने के बदले उसमें घी का काम किया। राजनैतिक कौशल-पूर्ण होते हुए भी गवर्नर का भाषण इतना कड़ा श्रीर सत्ता के मद से भरा हुआ था कि उसने घारा-सभा-स्थित ठएडे दिमाग वाले नरम दल के सभ्यों तक को श्रसन्तुष्ट कर दिया।

३२९

21

## विजयी बारडोळी

## पिष्ट्रपेषरा

प्रास्ताविक शब्दों के बाद गवर्नर ने बारडोली के सत्याग्रह की श्रोर संकेत करते हुए कहा—

"हम पिछली बार यहाँ सिम्मिलित हुए थे, उसके बाद बड़ी गम्भीर और मह वपूर्ण घटनायें हो चुकीं हैं। अतर्र इस सत्र के आरम्भ में उन पर आपके सामने कुछ कहना मेरे लिए लाजिमी है। इस इलाके की भलाई के काम में में आपके सहयोग की आशा कर सकता हूँ, यह मेरे लिए खुशी की बात है। पर निःसन्देह एक बात में सरकार और धारा-सभा के कुछ सभ्यों के बीच गहरा मतभेद है, जो कि पिछले कुछ महीनों में पेश किये गये इस्तीकों से प्रकट होता है।

"कहने की जरूरत नहीं, कि मेरा संकेत बारडोली की' मौजूदा परिस्थिति की श्रोर है। पर सबसे पहले यह जरूरी है कि मैं सम्माननीय सभ्यों के सामने इस दु:खद विवाद का, जो कि श्रपनी हद से कही श्रिधिक बढ़ गया है, श्रारम्भ से श्रव तक का सारा इतिहास रखदूं।

'तारीख़ ६ फरवरी को श्री वह मभाई पटेल का मुके एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि इस नथे बन्दोबस्त के प्रश्न की निष्पच्च और संपूर्ण जॉच के लिए एक ऐसी समिति की नियुक्ति न होगी कि जिसे

# खूनी पंजा

श्रपते काम से सम्बन्ध रखने वाले श्रावश्यक श्रविकार भी हों, तो किसान नये लगान में से कुछ भी जमा न करावेंगे। श्री वहभभाई ने लिखा था कि उन्होंने किमानों से यह भी कह दिया था कि लड़ाई जल्दी खुत्म नहीं होगी श्रीर उसमें शायद उन्हें श्रपना सर्वस्व तक निमार इर देना पड़े। पर किसानों ने यह सब खीकार करने हुए भी लगान ऋदा करने से इंकार कर दिया। और यह निश्चय, शुक्ते उनका वह पत्र मिलने के छः दिन बाद ही, उन्होंने कर जिया। इतने धोड़े समय मे सिवा एक वाकायदा पत्र की स्वीकृति भेजने के श्रीर कुछ हो भी तो नहीं सकता था। उनके पत्र में ऐसे कई प्रश्न थे जिनका उत्तर सन्बद्ध (रेवेग्यू) विभाग द्वारा बहुत विचार-पूर्वेक देना उरूरी था पर विना किसी विलम्ब के यह उत्तर भी भेन दिया गया । इसके बाद जमीन के लगान श्रदा न करने व नों को कुझ दराड दिये गये, जिनके लिए भी श्री वञ्चभभाई ने किसातां को पहले ही से तैयार कर रक्खा था।

सम्माननीय सभ्यों को याद होगा कि वजर-सेशन के श्रान्त में इस वात की सरकार को प्रत्यक्त चुनीतों दी गई थी, जिसको सरकार ने खीकार किया या श्रार इस गौरत-शाली सभा ने वहुमित से इस विषय की नीनि का समर्थन ही किया था।

## विजयी बारडीली

## दूसरा भ्रध्याय

"इस प्रश्न का दूमरा श्रध्याय उस सममौते की चर्चा से शुरू होता है, जो महावलेश्वर में हुई थी। इसी सभा के कुछ माननीय सभ्य महाबलेश्वर सममौते के लिए आये थे। चनमें से छः सभ्यो के साथ बातचीत करते हुए मैंने उनसे कहा था कि बारडोली के किसानों ने जो मार्ग प्रहरा किया है. उसे देखकर मुक्ते वड़ा दु:ख हो रहा है। मैंने उनसे यह भी कहा था कि मेरा खयाल है, इस वारे में लोग सरकार की स्थिति को ठीक-ठीक नहीं समम पाये हैं। मैने उन सक्तों को समकाया कि सरकार के दिल में प्रजा के साथ किसी प्रकार का अन्याय करने की कल्पना तक नहीं है। सरकार ने इस मामले की खूव अच्छी तरह तह-क्रीकात कर ली है श्रीर उसे निश्चय हो गया है कि नया लगान केवल न्याय्य ही नहीं विलक उदारतापूर्ण है। माना कि कुछ खास खास उदाहरणों में थोड़ी-बहुत गलती होना असम्भव नही । मैने भी खूब ध्यानपूर्वक जॉच करके देख लिया है, पर मेरी समम में नहीं श्राया कि यह कैसे हो सकती है। फिर भी मैने उनसे कह दिया कि यदि किसी कारतकार का या कारतकारों का यह ख़याल हो कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है तो वे कलेक्टर श्रीर कमिश्नर से श्रर्ज करें। सरकार ने यह तय कर

## ख्नी पंजा

लिया है कि यदि वे लोग नया लगान भी जमा करा देंगे तो जनके मामलों पर पुनर्विचार हो सरेगा। किमश्नर के पास इस ध्याशय की सूचना भी भेज दी गई है। जहाँ तक मेरा खयाल था इस बात पर वे सम्माननीय सभ्य सम्पूर्णतया संतुष्ट हो गये थे। पर फिर पत्र-व्यवहार शुरू हुआ।

"जब ये सम्माननीय सभ्य महावलेश्वर से रवाना हुए तब सरकार को यह देखकर मन्तोष हुआ कि वे सरकार की सूचनाओं से सहमत थे और उसकी म्थित को सममन्ते थे। अर्थात् सरकार मामले की पुनः जाँच करने को तैयार थी, वशर्ते कि लोग नया बड़ा हुआ लगान पहले छदा कर दें। पर दुर्भाग्य से महाबलेश्वर से चले जाने पर उनके विचारों में किसी कारण परिवर्तन हो गया।

सरकार और वया कर सकती थी ?

"खैर बाद मई महीने में भी किसानों को संतुष्ट करने के लिए तथा इसलिए कि कहीं उनके साथ कोई अन्याय न हो इमने तो हमारे सम्माननीय मित्र शिचा-विभाग के मन्त्री के द्वारा फिर यह कहना दिया था कि हम किसानों के मामले की फिर जाँच करने के लिए तैयार हैं। सचमुच मेरी समम में नहीं आता कि सरकार इमसे अधिक और क्या कर सकती थी।

इसके वाद में श्रीर सरकार के श्रधिकारी लोग किसी

## विजयी बारडोस्री

तरह इस मामले को सुलमाने के लिए बराबर प्रयत्न करते रहे हैं। और सम्माननीय सज्जनो, आप जानते हैं कि इस सुधवार को में खयं ही इस आशा से सूरत गया था कि कंई सममौते की सूरत दिखाई दे। पर वहाँ कोई नतीजा नहीं निकला और अब सरकार इम विपय में अपने अन्तिम निश्चय

"सरकार का यह खयाल है और मैं सममता हूँ कि इसमें छाप भी सहमत होंगे कि इम महत्त्वपूर्ण मामले के बारे में सरकार जो कुछ भी कहे सुने इस इलाके के चुने हुए अितनिधियों से कहे। बजेट-संशन में जो गत लिए गये थे उन्हें. तथा इन पिछले चन्द महीनों से जो कुछ होता जा रहा है, उसे ध्यान में रखकर चुने हुए सभ्यों को ही इस 'विषय में सरकार अपने निर्णय सुनावे यह अधिक उचित है।.... इस आदरणीय सभा के सम्मुख मौजूदा परिस्थित पर सरकार के विचार और निर्णय में प्रकट कर देना चाहता हूँ।

## श्रखिल भारतीय प्रश्न

"में कहता हूँ और सोच-सममकर कहता हूँ कि इन निर्णयो पर भारत सरकार की भी स्वीकृति है, क्योंकि बारडोली में जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका महत्त्र अत्य-

## खुनी पंजा

न्त व्यापक है। श्रीर सचमुच इस वात पर सभी सह-मत हैं कि इस प्रश्न ने ऋखिल भारतीय महत्र प्राप्त कर लिया है। इस प्रश्न पर गत कुछ सप्ताहो में इतने भाषण दिये गये हैं कि यदि उनके कारण कुछ विचार-भ्रम पैदा हो गया हो तो कोई आधर्य की वात नहीं है। मेरी सर-कार को तो इस विषय में कोई विचार-भ्रम नहीं है। उसके लिए तो प्रश्न विलक्कल सरल है। प्रश्न यही है कि बारडोली ताल्छुके का नया बन्दोबस्त न्याय्य है श्रथवा 'अन्यायपूर्ण ? पर इन दिनों जो भाषण दिये जाते हैं, और पत्र लिखे जाते हैं तथा जिले की शासन व्यवस्था में रुका-वट डालने के लिए जो-जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उन पर खयाल करके सरकार यदि सोचे तो उसे मामला कुछ श्रीर ही दिखाई दे । परिणाम भी वैसे ही व्यापक दिखाई दें । एक वाक्य में यदि कहना चाहें तो प्रश्न यह दिखाई देता है कि साम्राज्य के एक भाग में सम्राट् का कानून माना जाय या कुछ गैरसरकारी लोगों की श्रज्ञायें मानी जायं? यह वात तो ऐसी है-अगर वात द्रअसल यही है तो-कि इसका मुकावला करने के लिएसरकार अपनी सारी ताकृत लगा देना चाहती है। किसी भी प्रकार की जाँच करने का वचन देने से पहले सरकार यह जानना चाहती है कि इस ज़िले के प्रतिनिधि सरकार ्की शर्वों को क़बूल करते हैं या नहीं।

#### विजयी बारडोली

# घटल छोर छनियार्थ शर्ते

"पर हाँ, यदि यह बात न हो और सवाल केवल यही हो कि नया बन्दोबस्त न्याय-युक्त है या अन्यायपूर्ण तो जैसा कि घोपित किया जा चुका है सरकार इस सामले को निष्यच स्वतंत्र और सम्पूर्ण जाच करने के लिए तैयार है, बशर्त कि लोग नया लगान पहले जमा करा दें और यह आन्दोलन बन्द कर दिया जाय।

कर देने के ज्ञान्दोलन के कारण बारहोली के किसान जिन कष्टो में फेँस गये हैं उनसे उन्हे छुड़ाने के लिए सर-कार बड़ी बर्धुक है। और सम्माननीय सज्जनो, ये सम-मौते के प्रस्ताव में उन्हीं को ध्यान में रखकर, श्रापके सामने पेश कर रहा हूँ। सरकार चाहती है कि इस दुःख से ताल्लुका जितनी जल्दी मुक्त हो, श्रव्हा है। इसलिए श्रपनी सरकार की तरफ से मैं त्रापके सामने वही प्रस्ताव रखता हूँ जो मैंने सूरत में उन लोगो के सामने रक्खे थे जो वारडोली के किसानो के प्रतिनिधि की हैसियत से मुमन से मिलने के लिए आये थे। प्रस्ताव प्रकाशित हो चुके हैं इसलिए उन्हें यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। पर सुके यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि ग्राप उन्हें समस्तीना करने के लिए विचाराधीन आधार-रूप प्रस्तावन समर्भे। वे तो - सरकार के निश्चित निर्णय छोर छनिवार्य शर्ते हैं। वे ≈याय-युक्त है इसलिए कोई भी त्रिवेकशील पुरुष उन्हें

## खूनी पंजा

स्तीकार कर लेगा। उनमें कुछ गर्ते भी हैं। सरकार तभी
पुन: जाँच करने का चचन दे सकेगी जब उन शर्तों का
पूर्ति हो जायगी। वे शर्ते अटल और अनिवार्य हैं।

"नया लगान अदा करने के सम्बन्ध में जो एक शर्त हैं उसके सम्बन्ध में में एक बात और कह देना चाहता हूँ। स्पष्ट ही वह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शर्त है। वह एक कानून-सम्मत और वैध माँग है। सूरत में मुमसे कहा गया था कि वढ़ा हुआ लगान अदा करने वाली शर्त को किसान स्वीकार नहीं कर सकते और इसी पर सममौता होते-होते कक गया। तथापि में सम्माननीय सभ्यों को, खासकर उन्हें जो कि बारडोली ताल्छुका के जुने हुए प्रतिनिधि हैं, यह याद दिला देना चाहता हूँ कि अपने मत-दाताओं की सरफ से अपने विचार प्रकट करने का उन्हें अधिकार है और उनके हितों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय सुनाना जनका धर्म है।

"इसलिए सरकार उन सभ्यों से कह देना चाहती है कि चे विचार करके सरकार को १४ दिन के अन्दर अपने अत-दाताओं की तरफ से इस वात को सूचना कर दं कि सरकार पुनः जांच तो करने के लिए तैयार है पर इससे बहते वे सरकार द्वारा पेश की गई शर्तों को पूरी कर सकते हैं या नहीं ?

#### विजयी बारडोली

लोक-हृद्य नहीं, कानून हमारा देवता है में नहीं विश्वास कर सकता कि इन शतों को अर्खी-कृत करने का जो परिए।म होगा, किसानो को जो घोर कष्ट उठाने पड़ेंगे, जो मनो-मालिन्य पैदा होगा, श्रीर सरकार तथा प्रजा के बीच लड़ाई छिड़ जाने से जी श्चितिवार्य परिणाम होता है इन सव का विचार करके पर भी वे सरकार के प्रस्तावों को नामंजूर करेंगे ॥ तथापि मेरा यह धर्म है कि मैं इस वात को साफ़ साफ़ समभा दू यदि इन शतीं की पूर्ति न हुई श्रीट इसके फल-खरूप समसीता भी न हो सका तो अपने कानून का पालन करने के लिए सरकार की ओ कुद्ध आवश्यक और उचित मालूम होगा वह करेगी और कानून बनाने तथा उसका पालन करने के अपने अधि-कार की रचा के लिए वह अपनी सारी शक्ति का उपयोक करेगी। वस्वई को सरकार हो नहीं कोई दूसरी सरकार भी कभी इस परिस्थिति को गवारा नहीं कर सकती कि जिसमें गैरसरकारी व्यक्तियाँ अपने आपको कानून से यरे समभने लगें या ऐसे संगठनों में भाग लें कि जिनके कारण दूसरे भी इसी तरह कानून की अवझा करने लगें। सरकार के लिए इस परिस्थिति को बर्दाश्क करना अपने अस्तित्व को मिटाना है। यह तो कल्पना करना भी असम्भव है कि किसी भी देश की सरकार, खेंग्रे कि सचमुच सरकार है, ऐसी हलचलों श्रीर श्रान्दोलकी

## खूनी पंजा

को प्रयशे सम्पूर्ण शक्ति लगाकर रोके या वन्द नहीं करेगी, यह असम्भव है। वह सबसे पहले इन आन्दोलनों को बन्द करने की कोशिश करेगी, पर्या नहीं फिर चाहे जो हो।

सद्गुण दुगु ण हो जाते हैं

"कोई मेरे इन रद्गारों को किसी प्रकार की धमकी न समभें। नहीं, यह मेरा उद्देश्य कवापि नहीं। यह तो वास्तविक कथन है। सरकार की स्थिति को सममने में फिर कहीं गलती न हो, इसलिए वास्तविकता को प्रकट कर देनह इस सभा के सभ्यों तथा बारडोली के किसानों के प्रति मेरा कर्त्तंव्य था। कोई इस वात से इन्कार नहीं कर सकता कि आजकल वारडोली में सविनय अवझा का थान्डोलन चल रहा है। श्रीर श्राप से यह तो कहने की श्रावश्य-कता नहीं कि सविनय अवदा तो कानून की विपरीतता है; किर श्रान्दोलन-कर्ताश्रों को इस वात का चाहे किनना ही विश्वास श्रीर निश्चय हो कि उनका पन न्याय्य है। कानून की विपरी तता कहीं इसिलए बुराई से भलाई में परिवर्तित नहीं हो जानी कि आन्दोलन-कर्ताओं की श्चपने सत्य में निष्ठा है श्रथवा उनमें कई पेसे सद्गुए हैं, जो किसी भी महान् उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आव-इयक हैं।

अन्धे वनकर कृत्तृत को सर भुकाओं !

"फिर अच्छा हो, अगर जनता इस वात को समम ले

#### विजयी बारडोली

कि राजगैतिक दृष्टि से सुलंगिठत समाज में यदि कृत्त्व की प्रतिष्ठा उठ जाती है, तो उसकी कितनी दुरवस्था हो जाती है, अगर कही एक बार लोगो के दिमाग में यह समा जाय कि कानून के द्वारा प्रतिष्ठित शासक-सत्ता की अवगणना करना उचित है, तब तो कानून के बनाने वाली धारा-समा के अधिकार को मानने अथवा कानून का अर्थ लगानेवाली न्याय-समा की निष्पचता को खी-कार करने से इनकार करना कोई बहुत दूर की यात नहीं है। और इसके मानी क्या हैं? अराजकता। अतः समाजिक जीवन की सुरिचतता के लिए कानून की प्रतिष्ठा परम आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों या समाज द्वारा उसकी अवगणना की चैष्टा करना अराजकता को निमन्त्रण देना है।"

# क नून की अन्धपूजा पातक है।

कानून की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए दिया गया यह भाषण शायद किसी विश्व-िद्यालय के अध्यापक के मुँह से अधिक शोभा देता। यहाँ तो स्वार्थी और प्रजा-पीड़क सत्ता के प्रतिनिधि के मुँह मे वह केवल हास्यास्वद ही रहा। एक दूर-वर्ती स्वार्थी देश के मतलब के लिए दूसरे देश के दोन-दुर्वल किसानो को ठोकरो से कुचलते हुए रात-दिन प्रजा के पाँव में पराधीनता की जंजीरे ठोकने वाली सत्ता के प्रतिनिधि अपने बनाये मनमाने कानून को जड़-

## ख्नी पंजा

अतिमा की पूजा करते रहते हैं, अथवा जानवूमकर क्र'नून की प्रतिष्ठा के लेक्चर देकर जनता को धोखा देते रहते हैं। ऐसे लोगो से जनता सावधान रहे । भारत की श्रातमा क़ानून की नहीं, न्याय की भक्त है। आजकल ऐसा जमाना आ गया है, जब प्रत्येक मनुष्य को इस वात का विचार करके त्रागे बढ़ना चाहिए कि वह कानून का पालन कर रहा है या न्याय की पूजा। इस जमाने मे कानून श्रीर न्याय सटा एक साथ नहीं रहते। कानून सामाजिक व्य-वस्था के लिए निश्चित की गई मर्यादा है स्मृति है । न्याय परमात्मा की विभूति है, समाज का श्राराध्य देवता है। सममदार आदमी किसी कानून का महज इसलिए अनादर नहीं करता कि वह विदेशी सत्ता, द्वारा बनाया हुआ है श्रयवा इसलिए किसी स्मृति के सामने सर नहीं मुकाता कि वह उसके पूर्वजो की बनाई है। वह दोनों में न्याय-रूपी प्राण को हुँढता है और जहाँ वह होता है, उसी का श्रादर करता है। जहाँ वह नहीं होता, उसे जड़ वस्तु सममः-कर उसका बोक्ता अपने सिर से फेंक देता है। यह गए मरा हुन्ना है, जिसके व्यक्ति सामाजिक श्रव्यवस्था के भय से श्रन्यायपूर्ण कानूनों के सामने श्राना सर अकाते किरते है। वहाँ की शांति श्रीर व्यवस्था सब की सन्त्येष्टि किया-गात्र है। एक जागृत राष्ट्र तो कभी आंखें गूँद हर

## विजयी बारटोली

कानून की निर्जीच पाप ग्रमयी प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकता। यह उसे उसी तरह दुकरा देगा, जिस तरह मदा-=य शासक प्रजा की न्यःय-पूर्ण माँगों की दुकराते हैं। जागृत राष्ट्र तो वही है जो सचे न्याय-देवता के सम्मुख अपना मस्तक भुकाता है। खार्थी सत्ताश्र'रियों के कानुनी में कभी न्याय-देवता निवास नहीं कर सकता । गवर्नर साहत्र के चिकने-चुपड़े भाषण का श्रोताश्रों पर कोई असर न हुआ। धारा-सभा के सभ्यों के रोष को उसने जागृत कर दिया। देश मे चारों तरफ से गवर्नर साहब के इस भाषण पर निन्दा की बौद्धार होने लगी श्रौर सत्यात्रहियों के निश्चय वजू के समान कठोर होगये। "कार्य वा साधयामि" देहं वा पातयामि" का निश्चय करके वे अपने काम में और भी सजग-श्रीर भी दत्त होकर डट गये। न उन्हें कुछ कहा गया था न उन्हें कुछ कहने की जरूरत थी । पर गवर्नर साहब के भाषण में एक दो ऐसी बातें थीं, जिससे जनता में भारी भ्रम फैज़ने की सम्भावना थी। इसलिए उस भ्रम को दूर करने की गरज से सरदार वल्लभभाई को जो वक्तत्र्य प्रकाशित करना पड़ा, उसका सार यह है—

सावधान, शुलावे में मत श्राश्रो !

"मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मुक्ते कभी करपना तक नहीं थी कि गवर्नर साहव ऐसा रौब गाँठने

## खुरी पंजा

चाला भाषण देंगे। उसमें जो घोंस बताई गई है, उसे छाड़-दें तो भी जान में या अनजान मे कुछ ऐसी वातें वे कहा बाये हैं, जिनके कारण जनता में कुछ भ्रम फैज़ने की सम्भा-बना है। इसलिए मैं उसे दूर कर देना चाहता हूँ।

"मैं गवर्नर साहव के जवाव में कह देना चाहता हूँ कि महज सविनय भंग कभी इस युद्ध का उद्देश्य रहा ह्यी नहीं। वारडोली ने ता लड़ने का यह तरीका—इसे चाहे र्रंजिसनाम से पुकारिए-इसलिए श्रव्तियार किया है कि या ची सरकार बढ़े हुए लगान को रद कर दे; श्रौर यदि वह चसे अन्यायपूर्ण नहीं सममती तो सत्य का निर्णय करने के विलए निष्पत्त, स्वतन्त्र जाँच-समिति की वह नियुक्ति करे। -अतलब यह कि खास प्रश्न यही है कि नया बन्दोबस्त न्याय-युक्त है या अन्याय-युक्त, इसी की जाँच हो । सरकार यदि इस माँग को स्वीकार करती है, तो उससे एक दूसरी वात फलित होती है। अर्थात् यह कि वढ़ा हुआ लगान, जो र्वक विवाद का मुख्य विषय है, वह न छे और किसानों को ज्जसी स्थिति में रहने दे, जिसमें ने थे।

"गर्नर साहत ने पूर्व प्रकाशित "सम्पूर्ण, स्वतन्त्र श्रीर जैनिष्यत्त जाँच-समिति" नियुक्त करने की जो बात कहो है, उसके विषय में मैं जनता को सावधान कर देना चाहता हूँ। जावर्तर साहव ने जिन शब्दों में इस पूर्व प्रकाशित समिति

#### विजयी बारडोली

का जिक्र किया है, वे घोखा देने वाले हैं। स्रताकी श्रातों में जिस समिति का जिक्र किया है, वह सम्पूर्ण, स्वतंत्र श्रोर निष्पत्त नहीं। उसमें तो उस मर्यादित जांच की ही वात कही गई है कि जिसमें एक रेन्वेन्यू, श्राप्तसर होगा श्रोर उसकी सहायता के लिए एक ज्यूडिशियल श्राप्तसर होगा। हिसाब, श्रथवा हकीकृत में जहां कहीं गलती होगी, उसकी जांच कर निर्णय देने का काम तो वह ज्युडीशियल श्राप्तर करेगा। श्रोर श्रेष सारी जांच खुद ही करेगा। यह वस्तु सम्पूर्ण, स्वतंत्र श्रोर निष्पत्त जांच तो कदापि नहीं कही जह सकती।

"मै आशा करता हूँ कि कोई गवर्नर साहब के शब्दा— हमबर के चकर मे न पड़ जाय। ऊपर बताई एक बात पर ही जनता डटी रहे।"

परमात्मा बचाप, ऐसे मित्रों से

सरदार वल्लभभाई तथा उनके किसान, श्रड़ गये । पर इस समय श्री रामचन्द्र भट्ट नामक धारा-सभा के एक सभ्य के दिल मे एकाएक करुणा का संचार हुआ। उन्होंने किसानों की तरफ से नहीं किसानों के लिए सरकारी ख़जाने मे ताल्लुके के बढ़े हुए लगान के रुपये जमा करा देने की इच्छा प्रकट की। पिछले श्रकाली सत्याप्रह के समय भी इसी तरह सर गंगाराम 'गुरु कह

# खूनी पंजा

बाग' की जमीन अपने यहाँ रहन में रखने के लिए राजी हो गये थे। सरकार के भाग्य से या किसी अज्ञात अदृश्य की शेरणा से आन-वान के समय, जब कि देश के बलावल को नापने का समय आ जाता है, कोई ऐसे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं जिनके हृदय में एकाएक देश-भक्ति श्रीर भ्रात्-प्रेम का उदय हो जाता है। श्री रामचन्द्र भट्ट ने भी गह रकम जमा करने की इच्छा प्रकट करके संसार की आँखों में सरकार की प्रतिष्ठा की बड़े मौके पर रचा कर ली। क्योंकि यही एक ऐसी वात थी, जिस पर दोनों पच श्रड़े हुए थे। इसके बाद तो सुलह का मार्ग बहुत आसान हो गया। वह सारी व्यवस्था घारा-सभा के सभ्यों-द्वारा हुई, इसलिए उसका वर्णन तो अगले प्रकरण में ही हो सकता है।

पू० महात्माजी ने गवर्नर के भाषण पर क्रोध न करने की जनता को सलाह दी। उनकी माँगों को फिर जनता के सामने रक्खा श्रीर श्रन्त में श्री रामचन्द्र भट्ट के उपर्युक्त कार्य पर श्रपने विचार इस तरह प्रकट किये—

"जिस बढ़े हुए लगान को अदा न करने के लिए सत्यामह छेड़ा गया था, उसे वम्बई के किसी गृहस्थ ने सरकार में जमा करा दिया है, ऐसा अखबारों मे छपा है। यदि सरकार को इतनी बड़ी रकम भेंट करने का वह विचार

35

#### विजयी बारडोछी

ही कर चुके हों, तो उन्हें कौन रोक सकता है ? यदि ऐसी भेंट से सरकार अपने मन को सन्तुष्ट कर ले, तो हम उस-का द्वेष न करें। वम्बई में रहने वाले बारडोली ताल्लुके के इन गृहस्थ ने ये रुपये जमा कराके अपना नुकसान किया या जनता का, इसका निर्णय आज नहीं हो सकता। यह रकम सरकार के लिए तो तुच्छ है। पर यदि इससे उसे सन्तोष हो जाय और वह सुलह करने पर राजी हो जाय तो सुलह होने देना सत्याग्रही का धर्म है।"

पर कहीं कोई यह खयाल न कर ले कि सरकार मुक गई
है। अत. लन्दन से अएडर सेक्रेटरी ऑव्स्टेट फॉर इएडयाअर्ल विएटर्टन—को भी गवर्नर के भाषण का समर्थन करने
की जरूरत दिखाई दी। उनसे पूछे गये प्रश्नों का जवाब
देते हुए अर्ल विएटर्टन ने हाउस आव् कामन्स में कहा—
खूनी पंजा

"आज वम्बई की घारा-सभा में सर लेस्नी विल्सन ने वारडोली के सम्वन्य में जो शतें पेश की हैं, वे पूरी न की गई तो वम्बई-गवर्नमेएट को पूर्ण अधिकार है कि वह आन्दोलन को कुचल दे और जनता को कानून का आदर करने पर मज़बूर करे। इसमें भारत सरकार और साम्राज्य सरकार पूर्णतया उसके साथ है। शतीं के न मानने के साफ़ मानी यह होंगे कि आन्दोलन-कर्त्ताओं के दुःख असली दुःख नहीं हैं। वे क्वामक्वाह

# ख़्नी पंजा

सरकार को क्षका कर श्रवनी वार्ते मनाने पर मज़बूर करना चाहते हैं।"

मदान्ध श्रधिकारी की मनोरचना ही एक भिन्न प्रकार की होती है। उसकी नजर में वही प्रजा भलो है, जो सर-कार के प्रत्येक हुक्म का नीचा सर करके पालन करवी चली जाय। जहाँ कहीं तकलीफ हो गिड़-गिड़ा कर प्रार्थना-भर कर ले। जोर से रोकर न माँगे, हठ न करे, निरामह रहे। सरकार जो दे, उसी में सन्तुष्ट रहे श्रौर इस थोड़ी-सी कृपा के लिए उसे वार-वार धन्यवाद दे। यदि प्रजा ऐसा नहीं करती तो बदमाश है, उपद्रवी है, सरकार को सताने वाली है श्रीर कुचल देने की पात्र है।

यह राज्ञसी मनोरचना है, रावणी मनोदशा है। इस-को पलटना परम आवश्यक है और इस परिवर्तन का साधन सत्यायह है। वारहोली ने सत्यायह का अवलम्बन करके ऐसे दिमागों को दुक्त करने की कोशिश को है।

#### विजयी बारडोडी

## श्रन्यायी राजा

हैं सांभल मारी वात रे! अन्यायी राजा! घडुळो भरायो पापनो अन्यायी राजा [ दुर्योधन जेवा राजा, क्यां गइ तेमनी माझा ? अंते गया नर कुंडमां, भन्यायी राजा ! क्यां रावण जेवो राजा, कर्या देव वंधु जन झा झा, अते छेदायां शीश रे. अन्यायी राजा ! संष्टि मां जे छे सारू, कर वेरे कर्यों अन्यायी, रैयतनां ऌ्रया ढोर रे. अन्यायी राजा ! हवे आब्यो तारो काळ, तेथी मति यई विकाळ. रैयतनां खूट्या घर बार रे, अन्यायी राजा ! सार्च जुंद्र फरी भरमान्या, भाषणो छली छली यान्या, घड़ी टके नहि अन्याय रे, अन्यायी राजा ! खाडी मां नुग्न थई न्हाता, वेनोनी चेष्टा करता, बेपरवाई धधा करता रे, अन्यायी राजा ! खेडुतोने छबाड़ कहाा, वल्लभमाई ह्वारे धाया. वण कायदे पकर्या जेल रे, अन्यायी राजा 🖠

## ( १४ )

# सत्यमेव जयते

गवर्नर के भाषण श्रीर श्रलं विंटरटन की धोंस का सत्याप्रहियों पर बड़ा विपरीत श्रसर पड़ा। भारत की शेष जनता पर भी कोई श्रच्छा श्रसर नहीं पड़ा। वह डर के बजाय सत्याप्रह से श्रीर भी प्रेम करने लग गई। सारे देश का हृदय बारहोली की सहायता के लिए दौड पड़ने को श्रातुर हो डठा। सत्याप्रही तो श्रपने सर को हथेली पर लेकर मस्ताने हो घूम रहे थे। टाइन्स को छोड़ कर सभी दल के नेता श्रीर समाचार-पत्रों ने सरकार की नीति की खुले शब्दों में निन्दा की।

धारा-सभा के सभासदों के 'विनीत' श्रंत:करण में भी राष का त्फान उमड़ पडा। उनमें से किसी की श्राशा न थी कि श्रपनी शर्तों का पालन कराने का भार सरकार इस तरह एकाएक उन पर डाल देगी; सो भी जनता के प्रतिनिधियों के नाते; जब कि इसी नाते से उनके द्वारा पेश की गई माँगों को वह पहले कई वार ठुकरा चुकी थी। श्रगर वे चाहते तो कम-से-कम शब्दों में सर लेस्ली विल्सन से कह देते कि यह काम हमसे न होगा। पर उनकी विनीतता ने उन्हें

#### विजयी बारडोछी

यह न करने दिया। इसके बजाय कोएलिशनिस्ट नेशनल पार्टी ने कोई ५० सभ्यों के हस्ताचर से एक वक्तव्य प्रका-शित किया, जिसमें छन्होंने " बारडोली-सत्याप्रह जैसे शान्त और वैध अन्दोलन को ग़ैर क़ानूनन हलचल साबित करने के गवर्नर के प्रयत्न का जोरो से विरोध" प्रकट किया। मामला इतना बढ़ जाने पर श्रब गवर्नर स्रर लेस्ली विल्सन ने अपनी चुनौती से पैदा होने वाली स्थिति की जिम्मेवारी उनके श्रीर खासकर सूरत के प्रतिनिधियो के मत्थे मढ़ी। श्रौर इस बात पर दुःख प्रकट करते हुए लिखा कि "इस परिस्थित मे यदि सरकार के शासनाधिकारियों श्रीर जनता के बीच कोई संघर्ष उत्पन्न हुआ भी तो इसके लिए वह जिम्मेवार नहीं हैं।", इसके विपरीत गरमदल के लोगो मे तो यह देख कर उत्साह की एक नई लहर उमड़ पड़ी कि श्रव देश-व्यापी आन्दोलन ग्रुरु करने का अच्छा अवसर हाथ लगा है। स्वराज्य के लिए अपनी जान लड़ाने का अच्छा मौक़ा आया है। पंजाब के सिक्खो के वीर नेता सरदार शार्दूल-सिह कवीश्वर ने तो महात्माजी को यह भी सुमाया कि अब बारहोली के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए देश भर मे सविनय भंग क्यो ने शुरू कर दिया जाय। पर -दूसरी तरफ कुछ श्रत्यन्त नरमदिल के लोग महात्माजी से

#### सत्यमेव जयसे

यह भी कहने को थे कि अब अधिक खींचने से कोई लाभ नहीं। बम्बई के श्री नटराजन इन्ही सज्जनों में से थे।

पर इन सबके अतिरिक्त एक और दल था जो किसानो की माँगों की न्याय्यता को तो मानता था; वह यह भी चाहता था कि उन्हे अधिक कप्ट न हो पर साथ ही उसकी यह भी इच्छा थी कि सरकार की प्रतिष्ठा की रचा भी हो। श्री लालजी नारणजी, सर चुत्रीलाल मेहता, रायवहादुर भीमभाई नाईक, श्री वेचर, श्री जयरामदास और श्री मुनशी इस दल के थे। वे आपस में सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अन्तिम दो सभ्य इस मन्त्रणा मे जरा देर से शामिल हुए थे। सबसे पहले उन्होंने इस वात की कोशिश की कि सरकार अपनी शर्तों में कुछ कमी-वेशी कर सकती है या नहीं। तहकीकात करने पर पाया गया कि सरकार उनकी वार्तो पर विचार करने के बिलकुल विरोध में नहीं है। "वास्तव मे स्वयं सरकार ही सममौता करने की कोशिश में थीं।" श्री० रामचन्द्र भट्ट की चदारता, कहा जाता है, उसी कोशिश का प्रयत्न था। यद्यपि उत समय उन्हे यह जवाव दे दिया गया था कि उन्हें सूरत के प्रतिनिधियों के द्वारा श्रपनी बात पेश करना चाहिए तथापि वाद की परिस्थित इस वात

का समर्थन करती है कि रामचन्द्र सट्ट के इस कार्य में सरकारी पद्म की भेरणा थी। अस्तु।

महता, श्री मुन्शी श्रीर रायवहादुर भीमभाई नाईक ने यह ठीक सममा कि गवर्नर की स्पीच पर महात्माजी तथा सरदार वल्लभभाई के विचार भी जान लिये जायं। इस काम के लिए सर्वसम्मित से श्री० मुन्शी चुने गये। वे बार-होली श्रीर श्रहमदाबाद गये। महात्माजी तथा वल्लभभाई ने उनके सामने वही शर्ते रक्खी जो पिछले श्रध्याय मे दी जा चुकी हैं। महात्माजी ने श्री० मुन्शी को यह भी सममा दिया कि यदि सत्यायहियो पर किये गये श्रात्या-चारों की जाँच पर सरकार राजी न हो श्रीर इसी कारण श्रार सममौते में कोई विध्न श्राता हो, तो वे इस शर्त को उठा सकते हैं।

इन शर्तों को लेकर श्री० मुन्शी गवर्नर से मिले। कहने की आवश्यकता नहीं कि गवर्नर की इस मुलाकात से श्री० मुन्शी का बड़ी निराशा हुई। गवर्नर ने तो उन्हें साफ-साफ यह भी कह दिया कि अब वह बारडोली के सम्बन्ध मे सिवा सूरत जिले के प्रतिनिधियो के श्रीर किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। वहाँ से श्राते ही श्री० मुन्शी गुजरात के कुछ सभ्यों से मिले श्रीर उनसे



महा माजी एक सभा में

विजयी वारह ल

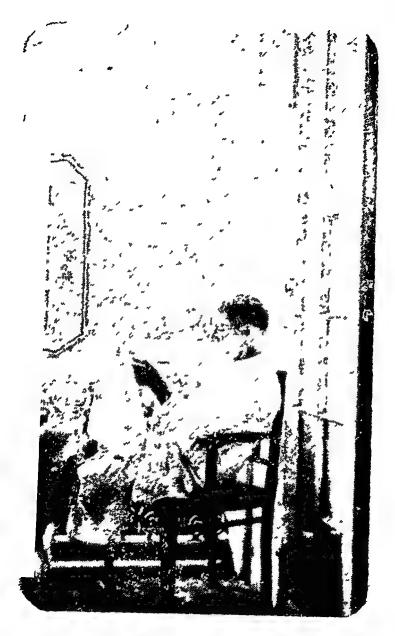

महात्माजी की शर्तें तथा गवर्नर से जो बातचीत हुई थी उसका हाल कहा।

इसी अर्से मे श्री रामचन्द्र भट्ट के जिस प्रस्ताव का ऊपर उल्लेख किया गया है उसे गवर्नर ने स्वीकार कर लिया। तदनुसार श्री भट्ट ने नये लगान की बढ़ी हुई रकम सरकारी खजाने में जमा करा दी। इस तरह सुलह के मार्ग मे जो सब से भारी रुकावट थी वह सौभाग्य वा दुर्भाग्य से दूर हो गई।

मालूम होता है, इस बदली हुई परिस्थित में महातमानं जी के विचार जानने के लिए धारा-सभा के दो सभ्य श्री हिरिभाई श्रमीन श्रौर श्री नरीमन फिर साबरमती गये। महात्माजी ने उनके सामने भी वही शर्ते रक्खीं जो श्री मुन्शी से कही थी, श्रौर श्रत्याचारों की जाँच सम्बन्धी शर्त को उठा लेने की बात भी कही, जैसा कि श्री मुन्शी से कहा था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सममौते के सम्बन्ध में बस्तमभाई के पूना जाने की जरूरत हो तो वह वहाँ जा सकते हैं।

ये दोनों सङ्जन पूना पहुँचे। वहाँ सर चुन्नीलाल मेहता से मन्त्रणा करने पर यह तय हुन्ना कि सरदार वल्लभ-भाई को वन्त्रई चुला लिया जाय। इस न्नाशय का उन्हें तार भी दे दिया गया। इसी वीच इनमें से कुन्न सभ्य

दीवान बहादुर ं हरिलाल देसाई के पास पहुँचे श्रौर उन्हें सुलह की कुछ शत देकर सरकार की शर्ते जानने की इच्छा प्रकट की। दीवान बहादुर ने यह काम करने की जिम्मेवारी बडी खुशी से ले ली।

इधर रायवहांदुर भीमभाई नाईक, श्री लालजी नारण-जी तथा श्री नरीमन सरदार वल्लभ भाई से मिलने के लिए बम्बई पहुँचे। पर इन दिनों स्वारथ्य जरा ठीक न होने के कारण वह बम्बई नही जा सके। तब यह तय हुआ कि श्री नरीमन ही ख़ुद वारडोली चले जार्ने श्रौर सुलह का मसविदा श्री वल्लभभाई को दिखाकर उसपर उनकी राय ले लें। रोष दोनों सन्जन वम्बई मे ही सर चुन्नीलाल मेहता से मन्त्रणा करने के लिए ठहर गये। इसी-बीच श्री श्रमीन दीवान वहादुर हरिलाल देसाई का पत्र लेकर वम्बई आ पहुँचे। इसमें श्री देसाई ने वे शर्तें लिख दी थी जिनके श्रनुसार, जहाँ तक कि उन्हें माल्म हुआथा, सुलह करने के लिए सरकार राजी थी। उस पत्र के साय श्री ऋमीन को सीधा वारडाली भेज दिया गया।

शीघ्र ही ये दोनो सन्जन वल्लभभाई के सहायक स्वामी आनन्द को लेकर आ पहुँचे और उन्हें वे सर चुन्नीलाल के पास छे गये। स्वामी आनन्द ने सर चुन्नी-लाल को सुलह की शर्तों पर सरदार वल्लभभाई के विचार

#### सत्यमेव जयते

सुना दिये। इसके वाद सभी जास-लास मध्यस्य सभयों की एक गैर सरकारी बैठक की गई, जिसमें विचार करने पर पाया गया कि सरदार वल्लभभाई द्वारा निर्दिष्ट की गई दशा में सुलह। होना कोई मुश्किल वात नहीं है। तब सर चुन्नीलाल मेहता तथा गुनरात के सभ्यों की राय से फिर वल्लभभाई को तार दिया गया कि वह स्वयं पूना चले जावें।

इस समय यद्यपि सत्याप्रही किसान निश्चिनत थे तथापि दूसरी तरह से वायुमगडल इतना धुन्ध था कि किसी को यह पता नहीं था कि आगे घटनायें कैसा रूप धारण करेंगी। यह तो सबको निश्चय-सा हो गया था कि सर-दार साहब श्रव श्रधिक दिन तक जेल से वाहर नहीं रह सकते। इसलिए उनके चले जाने पर वारडोली जाने की श्रपेद्मा गांधोजो ने यही उचित समक्ता कि उनकी गिरफ्तारी के पहले वह बारहोली पहुँच जायँ श्रीर उनके वोम्त की, जहाँ तक हो सके, कुछ हलका कर दें। इसलिए वे ता० २ श्रगस्त को वारहोलो जा पहुँचे। महात्माजी वारहोली पहुँचे ही थे कि वल्लमभाई को सर चुन्नीलाल मेहता की प्रेरणा से भेजा हुआ तार मिला। वैसे ही यद्यपि स्त्रास्थ्य श्रच्छा नहीं था, फिर भी वह वारडोली से पूना के लिए रवाना हो गये।

इसके बाद की घटनाओं का वर्णन करते हुए श्री महा-

"इसके बाद तारीख ३ श्रौर ४ श्रगस्त को सर चुन्नी-लाल श्रीर श्री वल्लभभाई के बीच जो कुछ हुश्रा उसका पूरा-पूरा हाल लिखना यदि श्रसम्भव नही तो उचित भी नंही है। परन्तु इस सममोते में जिन-जिन सन्जनों का हाथ था, उनके प्रति न्याय करने के लिए केवल घटनाओं को, जैसी कि वे घटी हैं, लिख देना जरूरी है। सरकार इस बात को जान गई थी कि यद्यपि उसने अन्तिम चेता-वनी सूरत के सभ्यों को दी थी, तथापि उसे दरश्रसल काम तो श्री वल्लभभाई से ही था। सूरत के तथा श्रन्य सभी सभ्यों के विषय में, जो कि उनके साथ काम कर रहे थे यह कह देना उचित है कि उन्होने अन्त तक वल्लभ-भाई की तरफ से सरकार को कोई वचन नहीं दिया श्रौर न उन्हें किसी प्रकार के बन्धन मे डाला। जिस समय सर चुन्नीलाल के मकान पर समसौते पर वाद्विवाद हो रहे थे, सब लोग यह देखते थे कि सरकार भी सममौता करने के लिए उतनी ही श्रातुर थी, जितने कि स्वयं सूरत के सभ्य। पर किसी को ऐसा कोई मार्ग नही दीखता था जिससे सरकार की प्रतिष्ठा की भी साथ-साथ रचा हो। एक विवर्णे मसविदा बनाया गया। पर वह सर चुन्नीलाल

को पसन्द न हुआ। षह सरकारी पत्त के अन्य सभ्यों के साथ बात-बीत कर रहे थे। अन्त में शाम को वह एक पत्र का मसविदा बना करके लाये। यह तय हुआ कि सूरत के सभ्य उस पर हस्तात्तर करके रेवेन्यू मेम्बर के पास भेज दें। मसविदा यह है—

"हमें हर्ष होता है कि तारीख २३ जुलाई को गवर्नर ने श्रपने भाषण में जो शर्ते रक्खी थीं उनके सम्बन्ध में हम यह कहने थोग्य परिस्थिति में हम पहुंच गये हैं कि ने पूरी हो जायँगी; इस बात की सूचना हम दे सकते हैं।"

सरदार वल्लमभाई को इस बात पर बड़ा आरचरी हुआ कि "इस पत्र पर हस्ताचर करने वाले सभ्य यह कैसे कह सकते हैं कि वे शतें पूरी हो जायँगी जब कि वे जानते हैं कि जाँच की मंजूरी होने के पहले इन शतों का पूरा करना जरूरी है ? फिर इन शतों को पूरी करनेवाले तो हम हैं, और हम तो कह रहे हैं कि जबतक पुनः जाँच की घोपणा नहीं की जाती, हम पुराना लगान भी आदा नहीं कर सकते।"

सर चुन्नीलाल बोले—"इससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं। अगर सूरत के सभ्य वह पत्र भेजने पर राजी हैं, तो आप इस बात का विचार न कर कि उन शर्तों को कौन, कब और कैसे पूरी करेगा। आपका तो काम यह है

कि जब सरकार पुनः जाँच करने की घोषणा कर दे, तब श्राप पुराना लगान भर दें।"

पर श्री वहुभभाई की समक में यह सब नहीं श्राया। उन्होंने तो यह भी सुकाया—" माना कि यदि सूरत के सभ्य सरकार को यह खबर करने पर राजी भी हो जायँ कि फलाँ-फलाँ शर्तों की पूर्ति हो जायगी—जिनमें न तो सार है न श्रर्थ—तथापि स्वयं सरकार कब ऐसे समाचार पर ध्यान देगी ?" संन्तेप में उन्होंने यही कहा कि "यह तो सत्य से खिलवाड़ हुआ।"

पर सरकार की माया तो अपरम्पार है। जिस च्रण ही सरदार वल्लभभाई ने कहा कि अगर सूरत के सभ्य एक ऐसे पत्र पर हस्ताचर करने को तैयार हैं, जिसके कोई मानी नहीं निकलते और जिसे वे मूठा मानते हैं, तो 'उन्हें इस पर कुछ कहना नहीं है, उसी च्रण इस महान् युद्ध की समाप्ति और पूरा सममौता हो गया।

पर अगर सरकार के लिए, तिनके का सहारा काफ़ी था तो श्री वल्तभमाई कब ऐसी निःसार वस्तु से सन्तोष मान लेने वाले थे ? उन्हें तो सम्पूर्ण, स्वतन्त्र, ज्यूडीशियल (न्याय-विभाग के ढंग पर की जाने वाली) जाँच की जरूरत थी और जरूरत इस बात की थी कि वहाँ पहले का-सो स्थित हा जाय। अर्थात्, इन अत्याचारों के कारण

#### सरयमेव जयते

चहाँ की जनता की जो हानि हुई उसकी चिति-पूर्ति भी कर दी जाय। पर सरकार तो इस वात के लिए भी तैयार थी षशर्ते कि उसकी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों वनी रहे। यह तय हुआ कि राजनैतिक चतुराई से भरा वह पत्र सूरत के सभ्यों के भेजते ही श्रत्याचारों।की जाँच वाली वात को छोड़कर नये बन्दोबस्त की पुनः जाँच की।घोषणा ठीक उन्हीं शब्दों में जाहिर कर दी जाय जो श्री वल्लभभाई ने सुमाये थे। श्रोर तलाटियो को श्रपनी नौकरी पर पुनः लागू करना, जमीनें लौटा देना।तथा सत्यामही कैदियों को स्रोड़ना श्रादि शर्तों की पूर्ति तव की जाय, जब वे सभ्य उसी श्राशय का एक पत्र रेवेन्यू मेम्बर को वाकायदा भेज दें। सत्याप्रहियों को। जो दगड दिये गये थे, तथा वालोड के शराव वेचनेवाले। सेठ दोरावजी के नुकसान की पूर्ति श्रादि वातें वाकायदा सरकारी हुक्म से होनेवाली थी इसलिए उनका इस पत्र में उल्लेख करने की जरूरत नहीं थी। ख़ैर, वल्लभभाई के लिए इतना काफी था। वह वहाँ अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए गये थे, सो हो गया श्रीर वह बारडाली लौट श्राये।"

इसके वाद की कहानी तो वड़ी सरल है। उस पत्र पर . सूरत के तथा २-४ अन्य सभ्यों ने भी दस्तखत कर दिये, पता नहीं क्यों ? इधर सर चुन्नोलाल मेहता गवर्नर से मिलने

गये। उनसे श्रावश्यक बातचीत करके उन्होंने श्री मुन्शी, करवाडा के ठाकुर साहब, श्रौर भीमभाई नाईक से कहा कि वे सूरत जावें और वहाँ के किमश्नर की सहायता से बेची हुई जमीने वापस लेने की कोशिश करें। ये वीनों सज्जन सुरत पहुँचे। इस बीच सुरत के पहले कलेक्टर मि० हार्टशार्न का, जो कई बार डॅके की चोट कह चुके थे कि खालसा और वेची हुई जमीनें किसानों को कभी लौटाई नहीं जायँगी, सरकार ने चुप-चाप वहाँ से तबादला कर दिया था और उनके स्थान पर मि० गैरेट आ गये थे। छोटे-बड़ें मिल कर उन जमीनों के नौ'खरीददार थे। वे कहीं तैयार तो बैठे नहीं थे। उन्हें ढूँढ कर चौदह दिन की मीयाद खत्म होने के पहले, ता० ६ के भीतर, यह सब करना था श्रौर यह काम उतना श्रासान नही था, जितना समका गया था। खरीददारों में एक मि० गांडी थे। सत्या-प्रहियों की जमीनें खरीदने के द्राड-खरूप उघर के तमाम किसानों, मजूरो तथा मेहतरों तक ने 'उनका बहिष्कार कर दिया था। इसलिए वह चिहें हुए थे। श्री वल्लभभाई-ने भी श्रपने भाषणों में ऐसे खरीददारों को कुछ खरी-खरी सुनाई थीं। इसलिए मि० गार्डी इस बात पर ऋड़ गये कि श्री वहभभाई उनसे माफी मीँगें। यह तो त्रिकाल नहीं हो सकता था'। किसी को हिस्मत नहीं होती थी कि वल्लमभाई

#### सत्यमेव जयते

से यह कहे कि वह गार्डी से माफी माँग लें। अन्त में मि० गैरेट तथा धारा-सभा के सभ्यों के ख़ूब सममाने-बुमानेपर मि० गार्डी पसीजे। जमीनें रा० ब० भीमभाई नाईक के नाम खरीदी गई और किसानो को लौटा दी गई। इस-विकी-सम्बन्धी सारी कानूनन कार्यवाही श्रो मुन्शी ने की।

श्रव तीनों सभ्य पूना पहुँचे । वहाँ लालजी नारणजी, श्री मुन्शी श्रीर रा०व० भीमभाई नाईक ने सर चुन्नीलाल की सहायता से वे पत्र श्रीर श्रावश्यक काग्रज तैयार किये जो गवर्नर के भाषण के उत्तर में सूरत के सभ्यों को भेजना थे। सर चुन्नीलाल इन पत्रों को लेकर गवर्नर के पास गये। श्रीर उनपर उनकी मंजूरो ले श्राये। इसके वाद सूरत के सभ्यों ने उन पत्रों पर श्रपने हस्ताह्तर किये।

इस तरह सर छेस्ली विल्सन के उस ऐतिहासिक भाषण के ठीक १४ दिन वाद ता० ६ अगस्त को वार-होली और सूरत के प्रतिनिधियों ने वही पत्र रवेन्यू मेम्बर के नाम बाकायदा भेज दिया जिसकी प्रतिलिपि यह है—

माननीय रेवेन्यू मेन्बर,

महाशय,

श्राप के तारीख तीन श्रगस्त के पत्र के उत्तर में, यह कहते हुए हमें हर्ष होता है कि ता॰ २३ जुलाई को गवर्नर ने श्रपने भाषण में जो शर्तें रक्खी थीं, वे पूरी हो जायँगी,

२३

#### विजग्नी बारहोली

यह, कहने ग्रोग्य परिस्थिति में हम पहुँ च अये हैं श्रीर इस बात की सूचना हम दे सकते हैं।

# अवदीय

ण्, एम, के, देहलाती, दाऊदखाँ सलेमाई- ,यी, आर, नाईक भा साहय ,तैयवजी प्रच, भी, जे, बी, देसाई शिवदासानी

# के. दीक्षित

इसी दित नये बन्दोबस्त की पुतः जॉब की बोपणा भी कीक कीक उन्ही शब्दों में कर दी गई, जो सत्याप्रहियों ने सुकाये थे और जब धारा-सभा के सभ्यों ने शेष बातों की पूर्ति के लिए।लिखा, तब सरकार ने यह भी घोषणा कर दी कि सरकार सभी जमीनें लौटा हेगी, कैदियों को छोड़ देगी, और तलाटियों के उचित रीति से दरख्वास्त करने पर उन्हें उतकी पुरानी जगहे दे दी जायँगी। अब तो और क्या रह गया ? इस लिए सरहार वहाभमाई ने एक घोषणा-पत्र द्वारा अपना संतोष क्यक कर दिया और जित-जित सज्जाने ने इस सममौते में आग लिया था उन सबके और सरकार के भी एहसान मान लिये। जो होतो ऐतिहासिक घोषणायें ये हैं—

स्तरकार की घोषणा

"आँव का काम एक देवेन्यू अफ़सर और एक उपुडीशियल इहर

# सख्यभेव लयते

अफ़सर के सुपुर्द होगा। ज़हाँ दोनों में मत-भेद होगा ज़न सब मामलों में ज्युद्धांशियल अफ़सर की राय को ही महस्य दिया ,जायगा। जाँच-समिति के काम ये होंगे---

चह जाँच करके इस बात की रिपोर्ट मेजेगी कि हाल हो में जो लगान पढ़ाया गया है बह लैण्ड रेचेन्यू कोड—(भ) के अनु-सार ठीक है था नहीं ?

जनता को जो रिपोर्ट मिलने योग्य है, उसमें जो अंक और इक़ीक़तें दी गई है वह इतनी काफ़ी नहीं है, जिसके आधार पर खगान बढ़ाया जा सके। उसमें कुठ ग़लत वातें भी लिख दी गई है। यदि जनता की शिकायत सखी है, तो पुराने लगान में क्या वृद्धि सयवा कमी होनी चाहिए ?

चूँकि जाँव संपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी, लोगों को यह अधिकार होगा कि वे अपने प्रतिनिधियों अथवा क़ान्नी सलाह-कारों के द्वारा जाँच-जाँच कर सबूत पेश करें और उचित गवाही दें (test and lead evidence)। सरकार ने तमाम सत्या-प्रही कैदियों को छोडने की आज्ञायें भी जारी कर दी हैं।

खालसा की गई तथा वेची हुई ज़मीन भी उनके पुराने मािक को कोटा दी गई। खरीददारों को समझा-चुसा कर इस ,वात पर राजी कर लिया गया कि एक तीसरे पक्ष द्वारा ज़मीनों की कीमतें मिल ज़ाने पर वे उन ज़मीनों को उन पुराने कारतकारों -को कीटा दें।"

> यह नोपणा प्रकाशित होते हो सरदार वहममाई ने ३६३

#### विजयी वारहोली

नीचे लिखा निवेदन प्रकाशित कर दिया-

बारडोली और वालोड के भाइयों तथा बहनों के प्रति,

"परम कृपालु ईश्वर की कृपा से हमने जो प्रतिज्ञा की थीं उसका संपूर्ण पाउन हो गया। हम लोगों पर बढ़ाये गये लगान के बारे में हम जैसी जाँच चाहते थे सरकार ने वैसी जाँच-समिति नियुक्त करना क़बूल कर लिया है। खालसा ज़मीनें किसानों को वापस मिलंगी, जेल में भेजे गये सत्याप्रही छोड़ दिये जायँगे, पटेल और तलाटियों को फिर उनकी नौकरी पर रख लिया जायगा और भी जो छोटी-छोटी मॉगें हमने पेश की थीं उनकी स्वीकृति हो गई है। इस तरह हमारी टेक प्री करने के लिए हमें परमात्मा का उपकार मानना चाहिए।

भव हमें पुराना लगान भदा कर देना चाहिए, बढ़ा हुआ लगान नहीं। मैं भाशा करता हूँ कि पुराना लगान भदा करने की सारी तैयारी भाप करके रक्खेंगे। लगान जमा कराने का समय भाते ही मैं सूचना कर दूँगा।

अब सब लोग अपने-अपने काम-काज में छग जावें। अभी तो हमे बहुत-सा उपयोगी काम करना है। जाँच-समिति के सामने हमें जो सबूत पेश करना है उसे इकट्टा करने की तैयारी तो हमें आज से ही करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सारे ताल्छके में रचनात्मक काम करने के लिए भी हमें खूब प्रयत्न करना पड़ेगा। इस विषय में तफ़सील्वार सूचना फिर दी जायगी।

सकट के समय आ म-रक्षा के लिए जिन ख़ास लोगों से हमें सम्बन्ध तोड़ना पड़ा तथा दूसरी तरह के स्यवहार भी पंचों की

#### सत्यमेव जयते

आज्ञा'से बन्द करना पढे उन पर पंचों को चाहिए कि वे फिर. विचार कर। जिन्होंने हमारा विरोध किया उनका भी हमें तो विरोध न करना चाहिए। सारी कट्टता को मुन्ना कर अब हमें सय. से प्रेम-पूर्वक हिल्ना-मिल्ना चाहिए। बारडोली के किमानों को अब इस बात के समझाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए।"

इस तरह संसार के इितहाम में एक अपूर्व युद्ध. निर्विष्न समाप्त हुआ। एक जगिंद्रजियी सत्ता और एक छोटे-से ताल्छिके के मुट्ठी भर लोगों के वीच सशस्त्र युद्ध की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। पर यदि कहीं सशस्त्र युद्ध छिड़ता भी तो ये मुट्ठी भर निहत्ये किसान एस सशस्त्र सैनिक शिक्ता पाई हुई हत्या-कुराल फौज के सामने कितनी देर तक टिक पाते? पर इस निःशस्त्र अतिकार ने—सत्याप्रह ने—वह करके दिखा दिया जो अबतक असम्भव सममा जाता था। बारहोली की विजय ने संसार के इितहास में एक नये अध्याय को आरम्भ कर दिया।

सरदार वन्तभभाई ने उपर्युक्त निवेदन इसी आशा से प्रकाशित किया था कि सत्याप्रही कैदी छोड़ दिये जायेंगे पर उन्हें यह देख कर आश्चर्य हुआ कि सममौता हो जाने के वाद दो तीन दिन बंत जाने पर भी कैदियों के छूटने के कोई समाचार नहीं हैं। पर वात यह थी कि

सर्रकार को अब तक यही सन्देह था कि श्री वल्लभभे हैं ने सुंलहें की शंतों को पंसन्द किया या नहीं। इसलिए इसे बीत का निश्चय करने की मन्शा से सरकार ने कलेक्टर की सरदार सहिब के पास भेजा। जब सरदार वर्ड़भभाई ने कलेक्टर से कहा कि वहं तो सत्याग्रह-खबर-पत्र में कंभी से श्रीपेना सन्तोष व्यक्त कर चुके हैं तो कलेक्टर ने सरकार की तार द्वारा इसकी खबर भेजी श्रीर उस रालंत-फ्रांहंभी की दुरुस्त करने के लिए कहा।

दूसरें हीं दिन सारे सत्याप्रही कैदी छोड़ दियें गये । तेंलांटियों कें लिए सरदार वहमभाई ने एक दरखंगस्त का मंसर्विदा बना कर दे दिया जिसे कंलेक्टर ने केंबूल कर लियां और उन्होंने तीत्काल सारे सत्याप्रहियों को अपनी-अपनीं नौकरी पर वापस ले लिया। अब तो केवल लिगान जमा कर देने की बात रही। सो श्री वहमभाई की आंजा होते ही किसानों ने इतनी तेजी से लगान अदा करना प्रारम्भ किया कि लगान जमा करने वाले कारकून थेंकें जातें। उन्हें अवकारा ही नहीं मिलता था। फिर भी एंकें महींने के अन्दर सीरा लगान अदा कर दिया गया।

श्री० महादेवमांई देसाई ने 'यंग इिएडयां' मे इसी

"वारडों की समझौता सत्य और अहिसा की विजय हैं 🛭

#### सत्यमेव जयते

बह सरदार की तीसरी विजय और स्वराज्य के मार्ग में उनके हारा तंय की हुई तीसरी मंज़िल है। नागपुर की विजय एक सेदान्तिक अधिकार की स्थापना थी। बोरसद की विजय, जो एक छोटी-सी और तेज़ लढाई के साथ मिली थी. एक स्थानीय शिकायत को दूर करने के लिए थी। यद्यपि उसके समान संपूर्ण और तत्काल विजय मिलना सुश्किल है तथापि अपनी असाधारण जल्दी के कारण ही वह बारडोली के समान राष्ट्र का ध्यान अपनी तरफ भाकपित नहीं कर सकी। वारडोली की विजय की असाधा-रणता इस बात में थी कि उसने केवल भारत का ही नहीं समस्त साम्राज्य का ध्यान अपनी तरफ़ आकर्षित कर लिया था और जनता की माँग में जो विनय और न्याय था उसने सारे राष्ट्र के हृदय को अपने पक्ष में कर लिया था । उसकी विशेपता इस वात में है कि वह भारत के सीम्य से सौम्य ताल्लुके द्वारा प्राप्त की गई है। और उसने रेवेन्यू विभाग जैसे विभाग की सीमा पर आक्रमण किया है, जिसको स्पर्श करने की देवताओं को भी हिम्मत नहीं होती थी। वारदोली की विजय की विलक्षणता फिर इस बात में है कि उसने उस सरकार को १४ दिन के अन्दर ही झुका दिया जिसने कि उसे तहस-नहस कर देने की प्रतिज्ञा की थी। तीन चार वर्ष से देश में जो शियिलता भा गई थी, अंतःकलह के कारण देश की जो दुर्दशा हो रही थी ऐसे ही समय वारढीली ने अपनी विजय द्वारा देश की निराश जनता में नहीं, विक उससे भी अधिक निराश नेताओं में नवीन प्राण ढाल दिये। इसके सेना-नायक व्यक्तिगत प्रतिष्टा को तिलांजिल देकर सत्य और न्याय के

लिए लड़े और प्रान्त के गवर्नर ने भी, जो छुछ समय तक तो 'कहाइट हॉल' 'इशारों पर नाचते हुए नजर आये, बाद में उनसे क्यक्तिगत-रूप में जो भी छुछ बन पडा शान्ति स्थापना के लिए किया। यहाँ तक कि शान्ति स्थापना के लिए ही उन्होंने उस दम्म को भी वरदावत कर लिया।

इसीलिये गांधीजी और सरदार चल्लमभाई ने भी उस ससाह में दिये गए अपने तमाम भाषणों में सत्याम्रहियों के साथ-साथ गवर्नर को भी धन्यवाद दिये।"

> सुलह तक सत्याप्रह-चन्दा ३,९३, ५००)



श्री खाउजी नारणजी



सर चुन्न लाल महता

सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

लाज राखी !

लाज राखी प्रभुए आपणी रे,

जीत आपी पळावी टेक,... हाज॰

शस्त्र धारीनां शस्त्र वृठां भया रे,

शस्त्र धारी थयाछे फजेत...छाज

एक टीपुं पाट्य नयी लोही तुं रे,

युद्ध बीत्या दानत करी नेक .. छाज०

शख देवी लीधां छे हाथमां रे.

नथी छोड्यो लगारे विवेक .. लाज॰

पूरण पुण्ये वल्लभभाई पामिया रे,

लीधो तालुका काने भेख...लाज०

बारडोलीनो ढंको वाजीयो रे,

वधी कोमो जूझी वनी एक...लाज॰

गया थंभी भाकाशमां देवतारे,

पुष्पवृष्टि करे धरी हेत...लाज०

# सच्ची चाबी

"स्त्रियों के अन्दर जो गूढ़-शक्ति है उसका मानव-जाति ने अबतक कोई उपयोग नहीं किया। इसलिए संसार अव-तक ऐसा पिछड़ा हुँ आ है। पता नहीं क्यों, जगत के प्रारम्भ-काल से ही स्त्रियों की पदवी कुछ कम सममी गई है। क्रियो को श्रपना स्वतन्त्र विकास करने के लिए मौका ही नहीं दिया गया। फलतः स्त्री-पुरुषों के संयुक्त-बल से जो उत्तम कामं हो पाता वह नहीं हो पाया श्रौर संसार की प्रगति हमेशा श्रधूरी ही रही। पर मौका मिलने पर स्नी-शक्ति कितना उत्तम कार्य कर सकती है, उसका सुन्दर बोध-पाठ बारडोली की वीरांगनात्रों ने संसार को दिखा दिया है। जिस दिन संसार स्त्री-शक्ति का सम्पूर्ण खौर सुन्दर **उपयोग करना सीख लेगा, उसके अनेक दु:ख, क्लेश और** परिताप श्रदृश्य हो जायँगे, सामाजिक बुराइयाँ नष्ट हो जायँगी श्रौर जिसको हमं सच्चा स्वराज्य श्रौर श्रात्म-सिद्धि कहते हैं वही सर्वेत्र विराजेगी।"

"श्री वल्लभगाई ने बारडोली के युद्ध में सच्ची चाबी हाथ में ले ली। इसी चाबी से अब शेष द्वार भी खुल जायँगे श्रीर भारतवर्ष की विजय होगी।"

सौ॰ शारदा महेता

# ( १६ )

# विजयोंत्सव (१)

रिवर्गर १२ अगस्त का दिने भारतवेषे के इतिहास में सुंवर्णी चरों से लिखा जायगा। वह और उसके आस पास के चार-पाँच दिनों में मैंने वहाँ जो कुंक देखाँ उसे अपने जीवन में केंभी भूल नहीं सकता। वह तो देव-दुंलीम हश्य था। बारडोली के प्रत्येक कंण में पिव-त्रता और दिव्यता का मैं दर्शन कर रहा था। वहाँ की वायु का प्रत्येक स्पन्दन हृद्य को ऊँचा उठाने वोला था।

वह विजंय-महोत्सव का दिनं था। प्रत्येक गाँव जीवंन और उत्साह की बाढ़ सी आई हुई थी। ऐसी बाढ़ं कि जिंसका हमं बाहर के लोग कल्पनां भी नहीं कर संकते। हम इनं डेढ-दो सौ वर्षों से ऐसी गुलामी में संडते आरहे है कि विजय और मंहोत्सव के अर्थ को भी भूलं गये हैं। सदियों से दवा हुआ हमारा गुलाम दिल जीवन-संघर्ष की अपेता अधिक भंयंकर युद्ध की, अथवा अंडेडी-सी नौकरी मिलंने, या आराम से दो रोटी खाने की अपेता वढ़कर विजय को कल्पना भी नहीं कर सकता।

श्रब वे पूर्वज भी नहीं रहे जो प्राचीन युद्धो श्रौर विजयों की कहानियाँ सुना-सुना कर हमारी नसो में नवजीवन श्रीर नवाका जायें भरते । ऐसे विषम समय में बारडोली के श्रवितम युद्ध श्रीर उससे भी श्रवित विजय-महोत्सव ने श्रगर भारतवर्ष के नहीं, गुजरात के नहीं तो कम से कम बारडोली के जीवन मे तो सचमुच एक श्रालौकिक दृश्य उपस्थित कर दिया था। वह महोत्सव मैंने अपनी श्राखो देखा। पर सच तो यह है कि उसे देख कर भी मैं उसके सम्पूर्ण आतन्द को अनुभव नहीं कर सका। विजय का जितना श्रानन्द प्रत्यच योद्धा को होता है, उसका श्रतुभव दूसरा श्रादमी नहीं कर सकता। उसे तो एक मलक-मात्र दिखाई देती है। बारडोली के उन वीर स्त्री-पुरुपों के चेहरे पर जो असाधारण तेज था। उसकी समता मैं अपने अन्दर नहीं पाता था। सरदार वल्लभभाई के दर्शनार्थ श्रानेवाली स्त्रियों के सुएड में मैं एक स्वाधीन राष्ट्र की माताओं का दर्शन कर-रहा था। उन का लिवास किसानी श्रौर भाषा देहाती थी। पर वहीं तो बारडोली की शक्तियाँ थी। श्रीमवी शारदा बहन मेहता एक स्थान पर लिखती हैं, श्रीर यथार्थ लिखती हैं "वारडोली की स्त्रियाँ तो पुरुषों से भी दो कदम आगे थीं। उनके सामने खड़े होते ही दिल में यही भाव पैदा होता है

कि हम किसी शामान्य जनता के सामने नहीं एक शक्ति के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में ऐसा तेज है, उनकी वाणी और मन भी वैसा ही है। अपने धन, दौलत, जानवर, जमीन को छुटते देखकर भी उनके चेहरे पर आप को शोक की रेखा तक नहीं दिखाई देगी। हमेशों हँसमुख! घर में अन्धेरा, दरवाजे खिड़कियाँ सब बन्द! परन्तु जब बाहर आकर घातें करती तब मानों आनन्द का खोत उमड़ने लगता है। दु:ख को मुख सममने वाले अगर कहीं हो तो उनका यही प्रथम दर्शन था।

ताल्लुके में विजयोत्सव का दिन ११ श्रगस्त निश्चित किया गया था। ता० १२ श्रगस्त को कस्त्रे मे स्वराज्य-श्राश्रम पर महोत्सव के उपलक्ष्य मे एक विराट् सभा का श्रायोजन हो रहा था। श्रोर उसी दिन सूरत मे शाम को विजयोत्सव मनाने के लिए सत्याप्रही स्वयं-सेवको, सरदार साहब, उनके साथी, तथा स्वयं महात्माजी को भी निम-न्त्रित किया गया था।

रेल मे एक किसान ने पूछा--

"केम वनमाली भाई, सरदार साहव आवती काले वाजी-पुरा आववान हो ने ?"

"हा स्तो !" श्रौर सरदार साहव तथा महात्माजी -के साथ उनकी जो बातचीत हुई उसे वनमाली भाई

बड़ी कृतार्थता को भावना से अपते साथियो को सुनाने,लगे।

तारीख १० त्रगस्त को जब मैं।ताल्लुका के त्र्यत्य केन्द्रों के निरीक्तण के लिए जा रहा था तब रेल मे इन मृद्ध पटेलाका व मेरा साथ हो गया था। वनमाली भाई क्री श्चिवस्था ६० वर्ष से कम न होगी, परन्तु उनक्री श्रॉ्सो झें युवको का-सा उत्साह श्रीर तेज चमक रहा था। ताल्छके के प्रत्येक बालक, बालिका या की हो छेकर ८० साल के खूढ़े तक मे वही ज़त्साह मुक्ते दिखाई देता था। स्वयं वनमाली पटेल की जवानी ही सुके मालूम हुआ कि करीव एक लाख रुपये कीमत की जनकी जमीन खालसा हो गई थीं । ट्रेन में सारे रास्तेभर प्रत्येक मुसाफिर की जन्नान पर सत्याप्रह और विजयाके सिवा दूसरा विषय ,न था। हर एक मुसाफिर अपने-अपने गॉन्न के पराक्रम, कृष्ट तथा श्रिधकारियो की फ़जीहत के हाल सुना रहा था। इस तरह वीर गाथार्ये धुनते-सुनते मढ़ी, स्टेशन श्र्यागया श्रीर त्राते ही मैं स्यादला जाने के लिए रेल से उतर पड़ा। उस दिन स्यादला-आश्रम के न्त्राधिष्ठाता और उस विभाग के सेनापति श्री फूलचन्द्रभाई शाह से में असत्यामह-सम्बन्धी त्रावश्यक जानकारी एकत्र करता हहा। इच्छा तो यही थी कि यहाँका काम समम करके मैं आगे बाजी-

#### विजयोत्स

सुरा तथा बालोड भी उसी दिन चला जाऊँ। परन्तुं श्री फूलचन्दभाई के श्रेम-पूर्ण श्रायह के कारण तथा 'संगठन सब जगह एक-सा होने के कारण 'मैं ठहर गया श्रीर यह 'निश्चय किया कि दूसरे दिन जब महात्माजी तथा सरदार साहव वहाँ आवेंगे, तब 'उन्हीं की पार्टी के साथ 'साथ श्रन्य केन्द्रों में मेरा भी भ्रमण हो जायगा'।

दूसरे दिन १०॥ घजे की रेल से पू० महात्माजी स्यादला श्वाश्रम पर धाने वाले थे। स्वयं-सेनको ने श्वाश्रम भूमि को ध्वशोक तथा आस्र पल्लवो से खून सजा दिया था। बीच मैदान में उन्नत राष्ट्र-ध्वज फहरा रहा था। हम लोग उत्सुक नयनों से महात्माजी की राह देखने लगे। आश्रम के दोनो श्रोर से बहने वाली दो निद्यों में जल खून भरा था। रास्ते में कीचड़ इतना था कि जिसका कोई ठिकाना नही। बीच-बीच में मेघराज भी छूपा कर रहे थे। ऐसी हालत में मुक्ते तो विश्वास नहीं होता था कि १००-५० से धिक लोग आनेंगे, पर वहाँ तो देखते ही देखते ५-७ सी पुरुष इकट्टे हो गये और जितने पुरुष थे, उतनी ही करीन-करीन वहनें भी आई धीं।

ठीक ग्यारह बजे पूज्य महात्माजी तथा सरदार साहव की मोटर श्राई। साथ में जेल से छूटे हुए कुछ सत्याप्रही कैदी भी थे। श्री रविशंकरभाई ज्यास श्रीर

वालोड के वीर युवक श्री सन्मुखलाल, शिवानन्द श्राहि इसमें प्रमुख थे। वाकानेर के कैदी वारडोली में ही ठहर गये थे। रिवशंकरभाई को देखते ही मुक्ते स्वर्गीय मगन-लाल भाई की याद हो आई। वही शरीर की गठन और सादगी आवाज, वातचीत करने का ढंग भी करीक-करीब वैसा ही। आश्रम में आकर ज्योही महात्माजी बैठे उनके सामने सफरी चरखा खोल कर रख दिया गया। महात्माजी के लिए दूध वही आगया। और शेष मेह-मान मोजन करने चले गये। अब एक तरफ पूज्य महात्माजी कातते जाते और दूसरी तरफ से रिवशंकरभाई से सत्यामही कैदियों के जेल के सुख-दु:ख की कहानी सुनते जाते।

जेल सुपरिएटेएडेएट ने कैदियों को सताने में अपने तरफ से कोई बात उठा न रक्खी थी। हर एक कैदी को अठारह-बीस सेर नाज पीसने को देते। और जेल का भोजन तो प्रख्यात हुई है। साग के बदले पानी मे भिगोये हुए पकी गोबी बगैरा के अँगुली इतने मोटे डएठल दिये जाते। रिवशंकरभाई ने कहा "साग तो जहर का-सा था। पर मैं तो वह सब आँख मूद करके पी जाता। हाँ, राटी अच्छी तरह चना-चना करके खाता और दाल ऊपर से पी जाता।

#### विजयोत्सव

पर श्री चिनाई ने तो कमाल किया। उनकी पवित्रता देख कर में चिकत हो गया। सुन्नह से चक्की पर डटते तो शाम तक मुश्किल से १८—१८॥ सेर नाज का चूर्ण होता। वे थक कर चूर हो जाते, तन रोटी खाने को उठते श्रीर खूराक वही। पर उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। श्रपना काम कभी किसी दूसरे से नहीं कराया।

जेल के श्रन्य कैदियों के विषय में मित्रों से वात चीत करते हुए उन्होंने रॉगटे खड़े करने वाली कहानियाँ कहीं। टके खर्च करे, तो कैदी अपने हर कोई व्यसन का सेवन कर सकते हैं। श्राधे पैसे खाकर कैदियों को बीड़ी, मिठाई श्रादि जो चाहे, सब पहुचाने वाले सिपाही भी वहाँ होते हैं। बीड़ी के लिए अधमता की हद को भी पार करने वाले कैदी जेलों मे रहते हैं। जिन श्रपराघों के लिए जेल मे जाते हैं, ने छुटते नहीं, विलक्त दो-चार नये गुन्हे सीख कर वे जेल से निकलते हैं। कितने ही सत्यायही भाई जेल में श्रपना स्वास्थ्य खोकर आये। विद्यालय के एक विद्यार्थी भाई दिनकर तो ऐसा जहरीला बुखार छेकर वाहर निकले थे कि महा प्रयास से कहीं उनक श्राण वच पाये थे।

इस तरह बात-चीत हो रही थी। तवतक तो सब लोग भोजन करके सभा के लिए तैयार हो गये।

2.3

सरदार साहव ' श्रौर महात्माजी भी उठकर बाहर मैदान में सभा—स्थान पर जा बिराजे । सभा का काम शुरू हुआ। बालक-बालिकाओं ने मधुर स्वर से पू० महात्माजी का स्वागत किया। सरदार साहब तथा महात्माजी के संचिप्त, सुन्दर भाषण के बाद सभा का काम समाप्त हो गया। सभा में विजय के अवसर पर नम्न रहने और इस नवीन-शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्य मे करने की श्रोर भाषणों का संकेत था।

सभा समाप्त हुई। महात्मा जी श्रौर सरदार साहब नदी के उस पार बाजीपुरा श्रौर वालोड जाने के लिए रवाना हुए। श्राश्रम नदी-तोर पर ही था। नदी पार करने के लिए एक छोटो-सी किश्ती तैयार थी। दूसरे किनारे पर वालोख जाने के लिए दो मोटरें खड़ी थीं। नदी की श्रोर बढ़े। ठीक इसी समय पानी की महीन-महीन बूंदें गिरने लग गईं। बारडोली की काली जमीन श्रीर भी फिसलनी हो गई। नदी के फिसलने उतार पर कीचड़ में से एक दूसरे को सहारा देकर उतरने वाले उन अप्रतिम गुरु-शिष्यो का दर्शन बड़ा ही मनोमोहक था। युगल-मूर्ति किश्ती में बैठी और पार हो गई। किश्ती लौट कर आई, तब हम लोग भी उस में बैठ कर पार होगये। पर बारडोली की वीर बहनें किश्ती के लिए

#### विजयोखव

उहरने वाली न थीं। वे तो साडियाँ ऊपर उठा कर वचां को गोद में लिये—

> "सावरमति आश्रम सोहामणु रे" "गांघीजी, सवराज रूई वेला आवजो"

श्रादि गाती हुई, किलोल करती हुई नदी पार कर नहीं थीं। स्त्री-पुरुष श्रानन्द-उल्लास में इतने मग्न थे, उनके चेहरे पर धार्मिक भावना का सात्रिक तेज ऐसां चमक रहा था कि वह एक राजनैतिक विजयोत्सव की श्रपेता मुक्ते सचमुच धार्मिक महोत्सव ही दिखाई दिया। मुक्ते निश्चय है कि जिस दिन यह जागृति सारे देश में फैल जायगी, जिस दिन पुरुषों की भौंति खियाँ भी जातीय श्रिधकारों के लिए ऐसी मदमाती हो वच्चो को गोद में लिये-लिये देश में घूमने लगेंगी और जिस दिन देहात हमारा कार्य चेत्र हो जायगा, हम उन्हों में मिल जायँगे, वही दिन स्वराज्य-प्राप्ति का होगा । वारडोली में जो जागृति फैली हुई है, उसकी कल्पना, लाहौर, श्रमृतसर, इलाहाबाद या कानपुर में बैठ कर नहीं हो सकती। वह तो प्रत्यच देखने परं ही समम में आसकती है।

' वालोड की सभा श्रौर भी वड़ी थी। ३,००० से कम लोग न होंगे। रानी-परज के लोग भी काफी थे। महाँतमांजी तंशा सरदार साहव के लिए एक सुन्दर लतां-

मण्डप बृनाया गया था, जिसमे ताड़ के पीले पत्तों के मनो-हर पुष्प बना-बना कर लगाये गये थे। यह डा॰ चन्दू-लाल की छावनी थी। वे बड़े कुशल सेनापित हैं। उनके सैनिकों में एक अद्भुत तत्परता, चाणाच्रता, आज्ञाधारिता तथा तेज था। कवि फूलचन्द का विख्यात भजन-मण्डल भी यहीं था। ज्यो ही सभा का काम आरम्भ हुआ, भज़न मण्डल ने यह गीत ललकारा—

हाक वागी वल्लभनी विश्वमां रे,
तोप बल्लियाने कथा म्हात—हाक॰
प्राण फूक्या खेलूना हाडमा रे,
कायरता ने मारी लात—हाक॰
हाथ हेठा पडया सरकारना रे,
वधी सत्याग्रहीनी साल—हाक॰
कर्युं पाणी पोताना लोहीनुं रे,
निज भालुनी सेवा काज—हाक॰
कर्युं साबीत कोई थी ना हठे रे,
इरा सत्याग्रही ना जमात—हाक॰
जीत ढंको बगाड्यो विश्वमा रे,
बारहोली जयजय कार—हाक॰

सेनापित डॉ॰ चन्दूलाल भी सैनिको में जा खड़े हो गये और खूब हाथ उठा-उठा कर गीत ललकारने लगे। उनकी बाँकी बाँकी मूछोवाले मुख पर् श्रीर बड़ी-बड़ी

#### विजयोत्सव

श्वाँखो में उस समय एक श्वसाधारण श्वानन्द श्रौर तेज चमक रहा था।

पू० महात्माजी ने नीचे लिखे चुने हुए शन्दों में किसानों को सत्यायही के कत्तीव्य की याद दिलाई।

"श्राप में से कितने ही लोगो का खयाल है कि हमें और भी श्रधिक लड्ने का मौका मिलता तो श्रच्छा होता। शायद मुसे भी ऐसा ही मालूम होता, परन्तु सत्यायही कभी अनुचित-रीति से लड़ना नहीं चाहता। हाँ, उचित रीति से तो वह आजनम जूमता रहेगा। क्योंकि उसे तो लड़ाई मे ही शान्ति प्राप्त होती है। 'प्रति-पन्नी शर्तों का पालन न करे तो अच्छा हो। यदि ऐसा हो तो लड़ाई का खूब श्रानन्द खूटने का मौका मुक्ते मिलेगा' यह वृत्ति सत्या-बही की नहीं, असत्यायही की है। सरकार ने हमारे सरदार को प्रत्यत्त नहीं बुलाया। इससे क्या ? सरदार को तो आम खाने से काम है, नाम पूछने से नहीं। इसलिए खगर खाप यह कहें कि सरकार हमारे सरदार को चुलवाकर उनसे रूवरू वात-चीत करेगी, तभी हम सुलह करेंगे तो आप दोपी कहलावेंगे। इस मामले में तो कोई ऐसी वात ही नहीं हुई है, जिससे श्रापके श्रथवा श्रापके सरदार के सचे मान की हानि हुई हो। शर्त का पालन कराने वाला तो ईश्वर था। श्रनेक उद्धत भाषण करने के बाद सरकार को हमारी

शतें मानने पर मजबूर होना पड़ा। किमश्नर ने अपना वह उद्धत-पत्र प्रकाशित करने दिया तभी मैने तो कहा कि हमारी विजय निश्चित है। सरकार ज्यो-ज्यो दोष करती गई, त्यों-त्यो हमारी विजय नजदोक आती गई। सरकार को यह मामला जल्दी समेटना पड़ा, इसमे हमारे स्वाभिमान या प्रतिष्ठा को जरा भी चित नही पहुँची। सत्याप्रह के शास्त्री की हैसियत से मैं कहता हूँ कि मुमे सत्याप्रह की अनेक लड़ाइयो का अनुभव है, परन्तु उनमें से एक में भी इससे अधिक सची और अधिक शुद्ध विजय नहीं मिली।"

इसके वाद सरदार वह मभाई का भी भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में फिर इस बात की याद दिलाई कि सन १९२१ की हमारी प्रतिज्ञा अभी अपूर्ण ही है। उसे पूरी करने में हमें अब लग जाना चाहिए, इत्यादि इधर भाषण हो रहे थे और उधर से वर्षा हो रही थी। पर सभा स्थिर थी। भाषणों के बाद बहनों ने फूल, चंदन से गुरु-शिष्यों का पूजन किया। अपने हाथ-कते सूत के हार उन्हें पहनाये और यथा-शक्ति भेट तथा श्रीफल भी रक्खें। कुमारी मणीबेन पटेल (सरदार साहब की वीर पुत्री) इन दोनों लौकिक देवताओं की 'पुजारिन' बन गई थी। वे भेंट-पूजा की सामग्री एकत्र करती जातीं। इन युगल मूर्तियों का पूजन करने के लिए आने वाली भोली-भाली बहनों के

चेहरे पर एक पिवत्र तेज था, जिसके दर्शन-मात्र से हृदय के विकार भाग जाते थे श्रोर उन्हीं की जैसी पिवत्र भावनात्रों का संचार हृदय में होने लग जाता था। उन्हें इस वात का शायद पता भी न होगा कि सुलह कैसे हुई १ किसने की १ श्रीर उसकी शर्ते क्या-क्या हैं १ उनके लिए तो पू० महात्माजी तथा सरदार साहव के दर्शन हो गये, उनकी श्रमृत-वाणी सुनने का शुभ श्रवसर प्राप्त हो गया, यही काफी था।

सभा समाप्त हुई श्रीर महात्माजी वांकानेर होते हुए मोटर से वारहोलो चले गये।

दूसरे दिन अर्थात, ता० १८ को सुबह आठ वजे वार-होली करवे को तरफ से सरदार साहव को मान-पत्र दिया जाने वाला था। पू० महात्माजी के सामने मान-पत्र लेना सरदार साहव के लिए बड़े संकोच की बात थी। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मान-पत्र देने का अभी समय ही नहीं आया। वह तो जब हम १९२१ की प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे, तब आवेगा। सरदार साहव ने कहा—"अहिंसा के सिद्धान्त का पालन करने वाले तो भारत में यत्र-तत्र कई लोग पड़े हैं। उनके भाग्य में विज्ञापन-बाजी नहीं है। विज्ञा-पन तो उनका हो रहा है, जो उसका पालन नहीं करते। मेरे लिए तो अहिंसा के पालन की वात भी करना छोटे सुँह बड़ी बात है। यह तो हिमालय की तलहटी में खड़े

रहकर उसके शिखर पर पहुँचने की बात करने के समान है। पर हाँ, दिल्ला में कन्या-कुमारी के तीर पर खड़े रह कर हिमालय के शिखर पर चढ़ने की बात करने वाले को अपेक्षा वह जरूर कुछ अधिक बुद्धिमान कहा जायगा, बस यही। मैं तो गांधीजी से यथा-शक्ति टूटा-फूटा संदेश लेकर उसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर उसीसे आपके अन्दर प्राणों का संचार हो गया, तो अहिसा का पूर्ण-पालन मैं करता होता, तो अवतक १९२१ की प्रतिज्ञा का पालन करके न बैठ गया होता ?"

दोपहर को समस्त ताल्छुके की एक विराट्-सभा होने वाली थी। इसके लिए तमाम खयं-सेवको तथा विभाग-पतियो को निमन्त्रित किया गया था। पर श्रागे के कार्य-क्रम के विषय में पू० महात्माजी सेनापित से तथा सैनिकों से कुछ वात-चीत करनेवाले थे। इसलिए विट्ठलजीन मे पू० महात्माजी के स्थान पर उस ऐतिहासिक श्राम के पेड़ के नीचे ताल्छुके के समस्त खयं-सेवक करीब दो बजे एकत्र हुए।

पू० महात्माजी ने नीचे लिखे वचनो मे खयं-सेवकों को उनके कर्ताव्य की याद दिलाई।

# श्रघृरी प्रतिज्ञा

"मुक्ते आपको याद दिलानां था कि हमने सन १९२२ के पुनर्विचार के बाद जो प्रतिज्ञा ली थी, वह अभी तक

## विजयोत्सव

कायम है। वह प्रतिज्ञा केवल एक बार ही नहीं ली गई। श्रमेक बार दोहरा-दोहरा कर हमने उसे पक्षी कर लिया है। लोगों से सलाह करके उसके पालन के लिए एक संगठन भी किया गया। बारडोली में जो रचनात्मक काम हो रहा है उसकी यह उत्पत्ति है। इसमे हमे कई आपत्तियाँ मेलनी पड़ी। फिर भी आजतक हम उसका पालन नहीं कर सके हैं।

"इसलिए यद्यपि श्राप उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तथापि इसमें कहीं श्राप होश न भूल जाँय, इस-लिए इस- उत्सव का उपयोग श्रात्म—निरीच्या के लिए कर लें। यह विजय तो सिन्धु मे विन्दु हैं। जहाँ ऐसा नेतृत्व हो और ऐसे स्वयं-सेवक हों, वहाँ ऐसी विजय का मिलना में वहुत भारी बात नहीं सममता। इसमें राज की सत्ता पर श्राक्रमण नहीं था। एक ख़ास मामले में सिर्फ न्याय माँगा गया है। मेरा तो विश्वास है कि इस सत्यामह द्वारा इस तरह के न्याय जितनी श्रासानी से प्राप्त किये जा सकने हैं, वैसे श्रीर किसी तरह से नहीं किये जा सकते।

सत्याग्रह का प्रताप

"भारतवर्ष को इस युद्ध से इतना आश्चर्य चिकत होने की कोई जरूरत नहीं। पर उसे आश्चर्य हो रहा है

उसका कारण यह है कि सत्याग्रह पर से उसका विश्वास विचलित हो गया था। भारत के पास सत्यायह का ऐसा कोई जबर्दस्त उदाहरण न था। बोरसद श्रौर नागपुर मे भी सत्याप्रह हुआ था और अवतक मैने उन पर कही श्रपना मत नहीं दिया; तथापि मैं मानता हूं कि नागपुर की विजय भी सम्पूर्ण थी। सौभाग्य-वश या दुर्भाग्य-वश 'टाइम्स श्रॉव् इडिएया' जैसा हमारा विज्ञापन करने वाला उस समय कोई नही मिला था। उसकी निन्दा के कारण ही केवल भारत मे ही नहीं, वल्कि सारे संसार मे बार-डोली की नामवरी हो गई है, नहीं तो हमने कोई ऐसा भारी काम नहीं कर डाला है। भारी काम तो वह होगा, जब हम १९२१ की प्रतिज्ञा को पूरी कर लेगे। जब-तक हम वह नहीं करते, तबतक बारडोली के सिर पर इसकी जिम्मेदारी वनी ही रहेगी।

## सोलह ग्राने जीत

"हमारे लिए यह कितने सौभाग्य की बात है कि ऐसे युद्ध का मौका हमें बारडोली में ही मिला और सम्पूर्णः सफलता भी प्राप्त हो गई। हमने जो-जो चाहा, सोलही आने मिल गया। हमने जो माँगा, उससे कही अधिक माँग सकते थे। ज च की शर्तों में हम यह भी शामिल कर सकते,थे कि लगान वसूल करने में जो-जो जुलम

#### विजयोत्सव

श्रीर श्रत्याचार किये गये, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। पर इमने यह शर्त नहीं रक्खी। इसे सरदार वल्लभभाई की उदारता समिक्षिए। सत्याग्रही तो तास्विक वस्तु मिलते ही खुश हो जाता है। वह लोभ श्रथवा हठ नहीं करता।

क्या योद्धा केवल लड़ाके होते हैं ?

"तो अब हम क्या करें ? इस उत्सव को आत्म-निरीच्या का अवसर बना दें। अगर कोई यह सममता हो कि भारत में स्वराज्य की स्थापना तो हम केवल लड़ाकू बनकर ही कर सकेंगे, तो वह भूलता है। कोई यह न सममे कि युद्धों में भी सैनिक हमेशा युद्ध की ही वातें किया करते हैं। गैरोवाल्डी तो इटली का महान् सेना-पति था, युद्ध मे उसने भारी वीरता दिखाई थी, पर जब युद्ध-काल नहीं होता था, तब वह हल चला कर खेती करता रहता था। दिल्लण श्राफ्रिका का जनरल वोथा कौन था १ वह भी तो वारहोली के किसानो के समान एक किसान हो था। वह ४०,००० भेड़ें रखता था। भेड़ों की परीचा करने मे उसके जैसा कोई चतुर न था। यद्यपि उसकी कीर्ति तो योद्धा की हैसियत से फैली पर उसके जीवन में लड़ने के प्रसंग तो वहुत कम आये। उसके जीवन का अधिकांश भाग रचनात्मक कामों मे

## विजयी वारहोली

ही न्यतीत हुआ। इतना भारी न्यवसाय करने वाले के लिए कितने रचना-कौशल की जरूरत पड़ी होगी? उसके वाद जनरल स्मट्स का उदाहरण लीजिए। वह अकेला जनरल नहीं है। उसका पेशा तो वकालत का है। वकीलों मे अटर्नी जनरल होने के साथ ही वह कुशल किसान भी था। प्रिटोरिया के पास उसकी बहुत बड़ी जमींदारी है। वहाँ जैसे फल के युत्त हैं, वैसे आसपास के प्रदेशों में कहीं नहीं पाये जाते। ये सब ऐसे लोगों के उदाहरण हैं, जो संसार के विख्यात सेना-नायक थे और साथ ही जो रचनात्मक कार्य के महत्व को जानते थे।

"श्राज दिल्ला श्राफ्रिका में जो वैभव श्रीर समृद्धि है, वह पहले नहीं थी। वहाँ तो हवशी लोग रहते थे। उसके बाद नये लोगों ने श्राकर मुक्क को श्रावाद किया। सो क्या युद्ध के द्वारा श्रावाद किया? युद्ध से तो मुक्क सिर्फ जीते जाते हैं। मुक्क श्रावाद तो रचनात्मक कार्य द्वारा ही होते हैं। श्राप सबने युद्ध में तो वह्नभभाई का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, क्या उसी तरह रचनात्मक कार्य में भी श्राप उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं? श्राप रचनात्मक कार्य कर सकेंगे? श्रापर नहीं, तो निश्चय-पूर्वक समक लीजिए कि श्राप की सारी कमाई मिट्टी में मिल जायगी। फिर बारडोली के लोगों

#### विजयोत्सव

के एक-लाख रुपये वचे तो क्या श्रीर त बचे तो भी

सफाई छीर खारोग्य स्वराज्य के अंग हैं

जरा बारहोली करने के रास्तों को देखिए। यहाँ रहने वाले स्त्रयं-सेवकों के लिए उन्हें साफ करना एक दिन का काम है, उसके वाद तो नित्य आध घरटा आकर लोगों को सिखाने की जरूरत है। आप पूछेंगे इससे स्वराज्य का क्या सम्बन्ध है ? मैं कहूँगा कि बहुत निकट सम्बन्ध है। अंग्रेजों के साथ लड़ कर ही स्वराज्य नहीं आवेगा। हम लड़ते तो वहाँ, जहाँ पर वह हमारी स्वत-न्त्रता में हस्तक्षेप करेगी। पर क्या हम जंगली मनुख्ये का-सा स्वराज्य चाहते हैं कि जिसमे अंग्रेज चले-जायँ उसके वाद हम जैसे चाहे, रहे, जहाँ चाहे गन्दगी करें ?

"सत्याप्रही छावनियों ने आरोग्य के नियमों का कितना प्रचार किया है ? इसमें तो छूआछूत का प्रश्न नहीं है न ? यह तो इस वात को प्रगट करता है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनसे हमारी सहानुभूति कितनी है। अगर हम अपने मकान के आसपास का आँगन साफ करके ही सन्तुष्ट हो जायँगे, तो स्वराज्य कदापि नहीं ले सकेंगे। अगर लोग आपस में इतना परस्पर सहयोग देना सीख जाँग, तो वाल्छुके की इस जमीन को

हम सुवर्ण भूमि बना सकते हैं। यहां की यह काली जमीन तो सुवर्ण की-सी ही है, पर अगर हम इन रास्तों को साफ रखना सीख जायेंगे, तो सांप, विच्छू आदि की शिकायत नहीं रहेगी। मैं आपके दिल पर यह अंकित कर देना चाहता हूँ कि यह काम स्वराज्य का हो अंग है।

## मद्यपान-निपेध

"शराब के । प्रश्न पर भी उतना हो ध्यान देने की जारूरत है। इस मे सरकार क्या सहायता कर सकती है ? श्रधिक से श्रधिक तो वह यह करेगी कि दूकानों के ठेकें नीलाम न करे। पर लोगों को शराव पीने की जो आदत पड़ गई है, उसे सरकार कैसे मिटा सकती है ? जिस दिन २५ करोड़ की आय को छोड़ने की शक्ति सरकार प्रकट कर सकेगी, उस दिन भी लोगों को शराब छोड़ने के लिए फूलचन्दभाई की जैसी भजन मगडली की जरूरत तो रहगी ही। क्या लोगो की चोटें श्राप श्रपने सिर पर मेलने को तैयार होगे। हिन्दू श्रौर मुसलमान जहां एक दूसरे का सिर फोड़ रहे होगे, वहाँ जाकर श्राप खुली छाती करके गोली मेलने के लिए तैयार हैं ? वहाँ भी ऐसा ही शुद्ध सत्यात्रह कर सकेंगे ?

> चर्खा शास्त्री वनी ं चर्खे पर श्राप की श्रद्धा है ? क्या श्रापकी उस

#### विजयोत्सव

में इतनी श्रद्धा है कि श्रागर चर्ला न होता तो हम यह सत्याप्रह ही नहीं कर सकते ? कितने ही सुन्दर सेवकों ने रानीपरज में चलें का अच्छा प्रचार किया है। श्रगर श्राप इस वात को समम लें, तो क्या श्राप चर्ला शास्त्री वनने के लिए तैयार हैं ? राम या श्रहाह का नाम लेकर या चुपचाप चर्ले का काम करेंगे ? आज सारे देश में तऊए सुधारने वाले छः सात आदमी हैं। तकुआ विलकुल सीघा हो यह अविष्कार तो इस चर्ले के युग में ही हुआ। मैसूर राज्य के द्वारा खादी का काम हो रहा है। उन्होंने कुछ तकुए बना कर भेजे। पर सब वापस करने पड़े । लक्ष्मीदास शुद्ध तकुश्रों के लिए जर्मनी से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं। त्रगर प्रत्येक आदमी इस में दिलचस्पी ले और अपना-अपना तकुत्रा खुद सीधा करने लग जाय, तो काम कितना आसान हो जाय ? खादी की हलचल में ये जो दो-चार कठिनाइयाँ हैं, वे श्रगर दूर हो जायँ, तो हम चर्जे से कहीं श्रधिक काम ले सकेंगे। क्या सरदार श्राप से यह काम ले सकेंगे ? नहीं तो आप तो कह देंगे कि वह सावरमती का वूढ़ा सन्यासी ( महातमा-गान्धी ) तो यो ही बकता रहेगा। पर वह भी क्या करे जब सिवा चर्ला और खादी के वह और कुछ जानता ही नहीं १

## दलित जातियों का प्रश्न

"इसके बाद दलित जातियों का भयंकर प्रश्न है। दुबलाओं का प्रश्न भी इसी में आगया। क्या काली परज ही जानेवाली जातियां रानी परज से ओतप्रोत होकर हिल मिल जायँगी १ अगर आप यह न कर सकें तो क्या किर भी स्वराज्य की आशा करते हैं १ क्या आप का यह खयाल है कि स्वराज्य मिलने पर जो-जो लोग हठ करेंगे, सिर उठावेंगे उन्हें ठोक-पीट कर आप सीधा कर देंगे १

## 🔻 विजय का सच्चा उपयोग

"अगर आप इस विजय का उपयोग सारे देश को सुक्त करने के लिए करना चाहे तो इन तथा इन जैसी समस्त समस्याओं को आपको हल करना होगा। अगर आप यह न करना चाहे और दूसरा कोई रचनात्मक काम जानते हो तो वह कीजिए। लड़ाई तो थोड़ी देर के लिए होनी है। वह हमेशा की अवस्था नहीं है। हां, लोगों मे , लड़ने की शिक्त जरूर बड़वानल के समान सुषुप्रावस्था मे हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। हमे अनेक काम करने हैं क्योंकि समाज में गन्दगी कम नहीं है। मिस मेयो को ग़ालियाँ देना आसान है। उसने जो कुछ लिखा देष-भाव से लिखा यह भी ठीक है। पर अगर

## विजयोरसव

कोई यह कहे कि उसने जो कुछ लिखा है उसमें कोई सत्य ही नहीं तो मैं इस बात को कबूल नहीं कर सकता। उसकी लिखी कितनी हो बातें सच्ची हैं, परन्तु उन पर से जो अनुमान उसने निकाले हैं, वे मूठ हैं। हमारे अन्दर बाल-विवाह है बुद्ध-विवाह है, विधवाओं के प्रति अमानुष व्यवहार किया जाता है, उसके लिए हमारे पास क्या जवाब है ?

"यह श्रन्छा हुआ कि वारहोलों के इस युद्ध में हिन्दू, युसलमान, पारसी आदि सब एक साथ रह सके। पर क्या इससे हम यह मान सकते हैं कि हम सब हमेशा के लिए एक-दिल हो गये? एकता का कारण सरदार का प्रेम तो था ही पर उनके साथ श्रव्यास साहब, इमाम साहब जैसे थे इसलिए भी वह कायम रह सकी। पर भारत में श्रन्यत्र चाहे जैसे कोमी मगड़े होते रहें तोभी बारहोली में कोई उपद्रव नहीं होगा, यह मान लेने के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है।

"इन सारी वातो का निवटारा किये विना स्वराज्य नहीं मिल सकेगा। इंग्लैंगड से कानून की दो कितावें लिख कर आजायेंगी तो उनसे स्वराज्य की स्थापना न होगी। श्रागर हुई भी तो उससे किसानों पर क्या श्रसर पड़ेगा? जनता को क्या लाभ होगा? वह तो जब हम यह सब खुद

74

करने लग जायँ श्रीर श्रपनी समस्याश्रों को खुद ही हल भी करना सीखलें तब सच्चा लाम होगा। श्रीर इसी की नाम स्वराज्य हैं।

''सार्वजनिक कोष का उपयोग कैसे हो ?

यहाँ जो स्वयं-सेवक हैं, वे जनता के धन का उपयोगे कृपण की तरह करते हैं या खुले हाँथो ? श्रंपने प्रंति उदार होना तो बहुत भारी दूषण है। उदार तो दूसरे के प्रति होना चाहिए। जब हॅम अपने प्रति कृपण और दूसरे के प्रति उदार होना सीखेंगे तभी अपने और दूंसरो के बीच का सम्बन्ध सुज्यस्थित होगा। मैं मानता हूँ कि आपने जो खर्च किया, उसमें अपज्यय नही हुआ। तथाप में बहुत खुश हूँगा यदि हम यह सिद्ध कर सकें कि जो कुछ खर्च किया गया है पूरी कृपणता-पूर्वक किया गया है। देश के अन्य भागों मे ऐसे प्रसंग पर स्वयं-सेवक किस तरह बरतते हैं, उससे अगर आपको मैं बढ़ंकर पांऊँगां तो सुसे प्रसन्नता होगी।

## हमारा नाप

"एक तो संसार में हमारा देशें संबसे अधिक दरिंद्रें हैं। फिर हमारी सरकार ऐसी है जी अमेरिका की छोड़-कर संसार में सब से अधिक अपन्यची है। अगर हमें यंहाँ के शफाखाने देखें तो उन में इंग्लैगड के समान खेंचें

#### विजयोत्सव

दोतां है। स्कॉट्लैंगड के श्रास्पताल भी हमारे जितना खर्च नहीं करेंगे। स्वयं कर्नल मेडोक ने ही मुक्तमे कहा कि यहाँ जिस तरह एक बार काम में लाये गये पट्टे फेंक दिये जाते हैं, उस तरह हम इंग्लैंग्ड मे नहीं कर सकते वहाँ तो हम इन्हें धोकर फिर काम में ले लेते हैं। पर इंग्लैंग्ड यहाँ यह सब कर सकता है। उसके लोग घर छोड़ कर बाहर निकल पड़े हैं। फिर उन्हें हिन्दुस्तान जैसा चत्र छटने को मिल गया है। पर हमारा सच्चा नाप तो भारत की श्रवस्था है। यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, क्या छोड़ सकते हैं यह देख कर छौर उसी के छनु-सार हमारे लिए कितना जरूरी है इसका विचार करके श्चपने खर्च का नाप श्चाप वना सकते हैं। श्रगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अन्त में हार जायँगे।

## लोक-प्रेम का थरमामोटर

"जिस में धीरज और श्रद्धा होगी वह तो यह संव काम करता ही रहेगा। मुक्त जैसे जो अब मृत्यु की गोद में सोने नो हैं और जिन्हें एक वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने की इच्छा है वे चाहे सफल न भी हो, पर श्राप तो श्रपने जीवन में प्रत्यच्च स्वराज्य देखने की श्रवश्य ही इच्छा करेंगे। यदि यह सच है, तो श्रपने श्रन्त.करण को टटोल कर देखिए कि जिस समुदाय को श्राप सुधारना चाहते

हैं, उसके प्रति सच्चा प्रेम श्रौर सहानुभूति श्राप के दिल में है या नहीं ? श्रगर उनमें से किसी का सर दर्द करता है तो श्राप को श्रपना सिर दुखने के समान दर्द होता है या नहीं ? श्रगर उनके पाखाने गन्दे हैं तो उन्हें साफ, करने के लिए श्राप तैयार हैं या नहीं ?

## स्वराज्य लेना आसान है।

"इन सारे रचनात्मक कामों के लिए इतने से स्वयं-सेवक काफी न होगे। हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि सरदार ने कहा कि फलाँ काम होना चाहिए कि वह उसी वक्त हो जाय। फिर वह काम कैसा भी हो, वर्तन साफ करना हो, पाखाने साफ करना हो अथवा मोटर में बैठना हो। ये सब उसी प्रेम और प्रामाणिकता से हम करें। अगर यह योग्यता हमारे अन्दर हो तो इस लगान सम्बन्धी युद्ध में जितनी आसानी से हमने विजय प्राप्त करली उतनी ही आसानी से हम स्वराज्य भी प्राप्त कर सकते हैं; इस सम्बन्ध में मेरे दिल में जरा भी सन्देह नहीं है।"

स्वयं-सेवको को परिषद् के बाद ही विजयोत्सव की सभा थी। बारहोली के स्वराज्य-आश्रम पर शायद हो कभी इतनी वडी सभा हुई हो। दस हजार की-पुरुप थे। उस विशाल आँगन में आदमा ही आदमी नजर आते थे। सब से पहले श्री महादेवभाई देसाई ने मधुर स्वरों में मंगला-चरण किया:—

भाज मिल सब गीत गाओ

उस प्रभु के धन्यवाद ।

मन्दिरों में कंटरों में पर्वतों के

शिखर पर ।

गाते हैं लगातार सी-सी बार

मुनिवर धन्यवाद ।

सभा का कार्य प्रारम्भ हुआ। श्री क्ल्याण्जी विट्ठल-भाई ने विजय के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वारहोली की सेवा के लिए आये हुए सैनिकों और विभाग-पितयों के अति कृतज्ञना प्रकट की और आगे भी सहायता देने को चनमें प्रार्थना की।

इस हे बाद पू० महात्माजो ने कहा-

"श्राज के कार्य-क्रम का श्रारम्भ हमने ईश्वर-भजन से किया है। हमें इस बात की सूचना मिल चुकी है कि विजय पर हम फूलें नहीं। पर विजय पर हम फूलें नहीं यहीं काफी नहीं। यह कहना भी काफी नहीं कि बारडोली के भाई-बहनों ने श्रपने पराक्रम से विजय प्राप्त की है। यद्यपि यह सच है कि वह्मभाई जैसे सेनानायक के श्रथक प्रयत्नों से विजय मिजी, तथापि इतना कह देना भी पर्याप्त न होगा। उनको वफादार, परिश्रमी श्रोर सच्चे साथी नहीं मिले होते तो विजय कदापि नहीं मिल सकती थी। पर यह कह देने भर से भी काम नहीं चलेगा।

"सत्याप्रह का यह नियम है कि हम किसी को दुश्मन न सममें। पर संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं, जिन्हें यद्यपि हम तो अपना दुश्मन नहों सममते, तथापि हमें ने अपना दुश्मन सममते हैं और हमें यह मानने के लिए मजबूर करने की चेष्टा करते हैं कि उन्हें हम अपना दुश्मन समभें। हम ऐसे मनुष्यों का नाश नहीं, हृद्य पलटना चाहते हैं।

"सरदार ने त्रापको तथा सरकार को अनेक बार सुनाया होगा कि जबतक सरकारी अधिकारियों का हृदय पलट नहीं जायगा, तबतक सममौता नहीं हो सकता। अब सममौता तो हो गया इसलिए कही न कही हृदय तो पल्या ही होगा। सत्याप्रहों तो कभी स्वप्न में भी यह अभिमान

नहीं करेगा कि उसने अपने वज से कुछ किया। सत्याप्रही के मानी हैं शून्य, सत्याप्रहो का वल तो ईश्वर का वल है। वह तो सदा गाता रहता है "निर्वल के वल राम।" सत्याप्रहो जब अपने वल का अभिमान छोड़ देता है, वभी ईश्वर उसकी सहायता करते हैं। जहाँ कहाँ हृदय पलट गया हो, हमें उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। पर यह धन्यवाद देना भी पर्याप्त नहीं है।

"हमें मानना चाहिए कि यह पलटा गवर्नर साहव के हृदय में हुन्ना है। ऋगर उनका हृदय न पलटा होता, तो क्या होता ? जो कुछ भो होता, हमें तो इस पर कोई दु.ख नहीं था। इम तो प्रतिज्ञा छे चुके थे। सरकार यदि तोप भी लातो, तो हमें इसकी चिन्ता न यो। आज हम विज-योत्सव मना रहे हैं, हर्प मना रहे हैं, यह चन्तव्य है। पर में श्रापके दिल पर यह जमा देना चाहता हूँ कि इसका श्रेय गवर्नर को है। श्रपने धारा-सभा वाले भाषण में उन्होंने जो फठारता दिखाई थी, यदि वही कायम रहती, चरा भी न मुकते, श्रीर यदि वे चाहते कि वारहोली के लोगों को तोप के मुँह उडा दिया जाय तो वे हमें मार सकते थे। आपने तो प्रतिज्ञा हो ले ली थी कि वे मारने श्रावें तो भी श्राप नहीं मारेंगे। न मारेंगे श्रीर न पीठ दिखायँगे। उनकी गोलो के जवाब में लकड़ो तो क्या पर

खँगली तक नहीं उठायँगे। 'यही आपकी प्रतिज्ञा थी। अर्थात् यदि गवर्नर चाहते तो वारडोली को जमीनदोस्त कर सकते थे। यदि वे ऐसा करते तो भी वारडोली की तो विजय ही होती। पर वह विजय भिन्न प्रकार की होती। उस विजय का उत्सव मनाने के लिए हम जिन्दे नहीं बचते। पर इससे क्या ? सारा हिन्दुस्तान, समस्त संसार उस विजय पर उत्सव मनाता। पर हम नहीं चाहते कि ऐसा कठिन हृद्य किसी का—अधिकारियों का भी हो

"बारडोली ताल्छुके की इस विराट सभा में कि जहाँ १९२१ की महान प्रतिज्ञा लेने वाले एकत्र हुए हम इस बात को न भूले। हमारे अन्दर यदि कहीं अभिमान छिपा हुआ हो तो उसे निकाल बाहर करने के लिए मैंने यह प्रस्तावना की है।

"मैं तो दूर बैठकर आपकी विजय की कामना किया करता था। यह भी सच है कि मैं आपके बीच आकर काम करने वाला नहीं हूँ। यद्यपि मैं वल्लभभाई के वश में था, जब वे चाहते मुक्ते यहाँ बुजा सकते थे, पर आपकी इस विजय के श्रेय को मै तो नहीं ले सकता। यह विजय तो आपकी और आपके सरदार की है। उसमें गवर्नर का भी हिस्सा है और यदि गवर्नर का हिस्सा है तो उसके



महात्माजी वालकों में



गुरुशिप्य की जोड़ी, विजयोत्सव मे

अधिकारियों तथा धारा-सभा के सभ्यों का भी हिस्सा है। जिन-जिन लोगों ने इस समभौते के लिए सच्चे दिल से कोशिश की उन सबका इसमें हिस्सा है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। इस विजय के लिए ईश्वर को तो अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिए। पर वह तो स्वयं अलिप्त रह कर मिट्टी के चित्रों को निमित्त बनाकर उनसे काम छेता रहता है। इसलिए जिन-जिन को इस यश का हिस्सा हमें देना चाहिए, उन सब को दे। ऐसा करने पर अन्त में हमारे लिए बहुत कम बचा रहेगा और यह अच्छा भी है।

"यह तो आपकी प्रतिज्ञा के पूर्वार्ध का पालन हुआ है। सरकार से जो लेना था, वह ता मिल गया। इसलिए आपको अब पुराना लगान फौरन अदा कर देना चाहिए। जिन्होंने हमारा विरोध किया हो, उन्हें फिर मित्र बना लीजिएगा। इस ताल्छ के में जो पुराने अधिकारी हों उनसे भी मित्रता कर लंजिए। नहीं तो कहा जायगा कि आपने अपनी प्रतिज्ञा का भंग कर दिया। हमारी प्रतिज्ञा के पहले भाग के लिए हमें सरकार के पास जाना था। पर यह दूसरा भाग तो हमें ही सिद्ध करके दिखा देना है। हदय में किसी के प्रतिक्रोब न रहे, दुर्भाव न रहे।

"अब आगे वहें। यह प्रतिज्ञा तो नई और एक छोटी-

सी प्रतिज्ञा है ? यह उस सिन्धु का बिन्दु है। सन् १,९२२ में इस ताल्छुके में जो प्रतिज्ञा जी गई थो, वह भीषण प्रतिज्ञा थी। वह प्रतिज्ञा अभी अवूरी है। यह तो आपने उसके पालन के लिए तालोम प्राप्त की है। अब मैं आप से और ईश्वर से चाहता हूँ कि आप इस महाप्रतिज्ञा का भी पालन करें।

"जिस सरदार के सेनापितत्त्व में आपने इस प्रतिज्ञा का इतना सुन्दर पालन किया, उसीके सेनापितत्त्व मे आप यह भी करे। ऐसा स्वार्थ-त्यागी सरदार आपको और नहीं मिलेगा। यह मेरे सगे भाई के समान हैं। तथापि इतना प्रमाण-पत्र उन्हे देते हुए मुक्ते जरा भी संकोच नहीं होता।

"छाती में गोली मेलने को मैं इतना कठिन नही सममता। पर प्रतिदिन काम करना, प्रतिच्रण अपने आपसे
मगड़ना, अपनी आत्मशुद्धि करना मुमे बड़ा कठिन माछ्म
होता है। गोली तो दो आदमी दो तरह से खा सकते हैं।
एक तो अपराधी अपराध करके खाता है, पर इससे कही
स्वराज्य मिल सकता है ? आत्मशुद्धि करके जो गोली खाई
जाती है उसीमें स्वराज्य लाने की शक्ति है। और यह
काम सरल नहीं है। जिसके पास खाने को नहीं है, पीने
को नहीं है, आंदने-पहनने के लिए जिसके पास कपड़े नहीं

हैं, उसे खाने-पीने को देना, उसकी रोटा का प्रवन्य कर देना, उसे उद्यमी बना देना, उसके ओढ़ने की व्यवस्था कर देना कठिन है। उत्कल-वासियों की जो दीन अवस्था है, शायद उमे आप भाई-वहन नहीं जानते होंगे। वहाँ के तर-कंकालों का हाल मैंने खासकर वहनों को कई वार सुनाया है। अगर फिर वह कहानी मैं कहने लगूं तो मैं और आप भी रोने लग जायाँ। यह आपको शायद अत्युक्ति माळ्प होती हो पर अगर वहाँ आपको में छे जाऊँ तो आप उनकी दशा अपनी आँखों देख सकते हैं। कंकानों में मांस और चरवी भरना तो कठिन है, पर यही हमारी प्रतिज्ञा है।

"जनतक श्राप इस प्रविज्ञा का पालन नहीं कर डानते यह समिक्तिएगा कि श्रापके सिर पर कर्ज है। इस कर्ज श्रदा करने की शक्ति श्रीर सुवृद्धि परमात्मा हम सबको दे।"

इसके बाद सरदार वरनभभाई किसानों के सामने भावी कार्यक्रम पेश करने हुए बोले—

"सरकार के साथ लड़ने में मजा तो ज़रूर आता है, पर याद रिविष कि मुक्ते तो आपमे भी लड़ना पड़ेगा। किसान अपनी ही गलतियों के कारण तकली के उठा रहे हैं ? मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। मैं उसमें आपका

साथ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बारडोलो ताल्छ के की बहनें जिन्होंने मुक्ते अपने भाई के समान सममा है, वे इस काम में मेरी सहायता करें। उनकी सहायता के विना मैं कुछ भो नहीं कर सकूँगा।

"मै आपसे कह देना चाहता हूँ कि यदि सरकार सारा लगान माफ भी कर दे, फिर भी अगर आप खुद न चाहें तो आप सुखी नहीं हो सकते। सत्ता के जुल्मों के विरोध में आपका लड़ना तो मुक्ते पसन्द है। पर हमें जान लेना चाहिए कि हमें अपनी मूर्खता के कारण भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयों में पड़ना पड़ता है। अपने दु:खों के लिए हम ही जिन्मेदार है।

"इसलिए अब मै बारडोली ताल्लुके के तमाम जातीय संगठनो से कहूँगा कि अपनी-अपनी पंचायतो को पुनर्जीवित कीजिए, पुरानी हिंड्डियो में नवचेतन भरिए । पंचायतें तो ऐसी हो, जिनसे गरीबो की रचा हो । जिनके द्वारा समस्त जाति का पुनरुद्धार हो जाय ।

"क्या छोटे-छोटे बच्चों का विवाह करके उन्हें मार डालने से किसी जाति का मला हो सकता है ? जो लोग अपनी छाती पर गोली मेलने की तैयारी करने का दावा कर रहे हो क्या वे कभी अपने नन्हे-नन्हे बालको का विवाह करेंगे ? क्या यह उन्हे शोभा देता है कि उनके

लिए सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़ें कि वे अपने वालकों का विवाह अमुक वय से पहले न करें। अगर हमें सुधार-ने के लिए सरकार को कानून बनाने पड़ें तब तो हम उससे कैसे लड़ सकेंगे ?

"जिस प्रकार हम चाहते थे कि सरकार का हृद्य पलट जाय उसी तरह हमें अपना हृद्य। भी पलटना होगा।

"परमात्मा को साची रखकर हमने जो प्रतिज्ञा ली थी, उसका पालन हम कर चुके । त्राज हम ऋपनी विजय मनाने के लिए एकत्र हुए हैं । इसमें भाग लेने का सबको ऋधिकार है । परन्तु इस विजयोत्सव के बाद हमारे सिर पर कितनी भारी जिम्मेदारी है, इसका खयाल बना रहना जरूरी है । श्रव हमें स्थायी काम उठाने चाहिएँ, जिनसे ऐसे सत्याग्रह करने की जरूरत ही न रह जायें ।

"खयं में तो, जितना आप चाहें, आपके बीच रहने के लिए तैयार हूँ। गाँव-गाँव घूमकर में आपको सममाऊँगा। वहनों से तथा बचो से मिछूँगा। पंचो को एकत्र करके सममाऊँगा कि मोच्न की चावी तो हमारे ही हाथ में है। उसके लिए कहीं तोप-वन्द्रकों के सामने जूमने को आव-श्यकता नहीं है। थोड़ा संयम सीख छेने की जरूरत है, कुछ पाप धो डालने हैं, कुछ मिध्याभिमान छोड़ देना है, एक

## विजयो बारडोछी

समय जिसने तोप के गोले तक जाने की तैयारी कर ली है, उसके लिए यह सब जरा भी मुश्किल नहीं है। श्रंगर मेरे साथी मेरी वात मान जायँ तो वारहोली में हम ऐसा काम करके दिखा देंगे, जो भारत में श्रादर्श रूप हो जायगा। यह काम तो आपको तर्व प्यारा लगेगा जब आप स्वयं उसे करेंगे। हमने सत्याप्रह शुरू किया था, तव हमें यह कल्पना भी नहीं थी कि इसका परिएाम कैसा होगा । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों हमें इसमें त्रानन्दं त्राने लगा श्रीर श्रापके श्रन्दर नवीन चैतन्य संचार करता गया। यही वात उस स्थिर श्रोर स्थायी रचनात्मक काम के विषय में भी चरितार्थ होगी, जिसे अब हम करने जा रहे हैं वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जायगा, यद्यपि वह है तो कठिन, ध्यों-त्यों श्रापको उसके फल मीठे लगेंगे।

"इसलिए मुक्ते आशा है कि जिस प्रकार इस युद्ध में आप सबने मेरा साथ दिया, उसी प्रकार श्रंब आगे जो काम होनेवाला है उसमें भी आप मेरा साथ देंगे। ईश्वंर आपको ऐसी बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। परमातमा आप का कल्याण करें।"

सरदार सांह्व का भाषण जब समाप्त हुआ तंत्रे सभा में विलक्षणं गम्भीरता छाई हुई थी। उस गम्भीरता में से शनै:-शनै: नीचे लिखी ध्विन सुनाई देने लगी—

सुने री-मेंने निर्यंल के वल राम, पिछली साल मरूँ सन्तन की; आडे सैंवारे काम—सुने री॰

जब छग गत यल अपनो यरत्यो नेक सरो निहं काम; निर्यंत है बल राम पुकार्यों आये आधे नाम—सुने री॰

द्रपद-सुता निर्वल मई ता दिन गह लाये निज धाम, दुःशासन की भुजा थक्ति मई वसन रूप भये इयाम—सुने री॰

भगवल तपवल और वाह्वल चौथा वल है दाम, सूर किशोर कृपा से सब बल हारे को हर नाम—सुने री०

भजन के बाद इमाम साहव ध्रव्हुलकादिर वावजीर ने कुरानेशरीफ से प्रार्थना की, और छन्त में वन्दे मातरम् स्तोत्र का गान करके वारहोली का विजयमहोत्सव समाप्त हो गया।

बारडोली की समा समाप्त होते ही यह सारा जन-समुदाय स्टेशन की श्रोर जाने लगा। स्वयं-सेवकों के श्रपने-

अपने विभागानुसार दल बनाये गये और सब श्रेगी-बद्धः हो सूरत जाने के लिए स्टेशन की श्रोर चले।

गाडी आई। खयं-सेवकों के लिए दो बड़े-बड़े डिज्बे रिज़र्व करा लिये गये थे। पर जानेवालों मेंकेवल स्वयं-सेवक तो थे नहीं। विजयी सैनिकों का सुरत में नगर-प्रवेश देखने को सब लालायित थे। खयं-सेवकों को स्टेशन पर स्रोड़ने के लिए आये-हुए जन-समुदाय में से भी सैकड़ों लोग गाड़ी पर चढ़ गये। राष्ट्रीय क्रएडे तथा तोरखों से गाड़ी को खूब सजाया गया था। समय हुन्ना। श्रीर जयध्विन, गायन श्रादि के बीच गाड़ी बारडोली से चली। प्रत्येक डिन्ने से वन्देमातरम्, महात्मा गांघी की जय, सरदार बहमभाई की जय, 'हाक वागी वहमनी विश्वमां रे' श्रादि के जयवाद सुनाई देरहेथे। जन-समुदाय विजयोन्माद में मस्त था। सूरत-स्टेशन पर व्योंही गाड़ी पहुँची, सारा स्टेशन जयध्वनि से कॉपने लगा।

तय यह हुआ था कि स्वयं-सेवक स्टेशन से ताप्ती-तीर तक एक जुल्रुस में श्रेगी-वद्ध हो कर जायँ। वहीं सभा होने वाली थी। स्टेशन के अन्दर तथा वाहर नागरिकों की भारी भीड़ थी। स्वयं-सेवक अपने-अपने दल बना कर खड़े-हो गये। प्रत्येक दल के साथ अपने नाम का परिचायक साइनबोर्ड भी था।

. सबसे पहले पू० महात्माजी, सरदार साहब, श्रव्यास तैयवजी श्रीर इमाम साहब की गाड़ी रक्खी गई थी। उसके बाद स्वयं-सेवको को लिवालाने के लिए ठेठ वारडोली तक जो रजाक बैगड गया था, वह था।

शाम का समय था। शहर रोशनी से जग-मगा रहा था। नागरिकों ने अपने मकाना को तथा द्कानों को सजाने में मानो अपने सारे कौशल और सम्पत्ति का प्रदर्शन कर दिया था। छतो पर, घटारियो पर, खिड़िकयों में, गैलिरियों में, पेड़ो पर, जहाँ कहीं भी मनुष्य बैठ सकते थे, रास्ते के दोनो तरफ हजारों छी-पुरुप विजयी-सैनिको के खागत और वधाई के लिए उपस्थित थे। सैकडों तोरण तथा प्रेरक मुद्रालेख सङ्क पर लटक रहे थे। द्रवाजो की गिन्ती नहीं थी। सारे शहर ने श्रनुपम शोभा श्रीर तेजधारण कर लिया था। ऐसी धन-वैभव से जगमगाती हुई सड़को पर से बीर सत्याप्रहियों का जुलूस निकला। स्थान-स्थान पर एसे वधाइयाँ मिलनी जाती थीं। कहीं करतल-ध्वनि से तो फही जयनाद से । सैनिक "हांक वागी वहमनी" ललकारते थे।

डेढ़ दो घरटे मे जुन्द्रस ताप्ती के तीर पर पहुँचा। सभा-स्थान विशालथा। रात के समय जितनी दूर तक नजर पहुँचती थी गैम के प्रखर प्रकाश में आदमी ही आदमी

२६

## विजयी बारढोडी

दिखाई देते थे। तामी के तीर पर सिदयों से भारत के वीर सैनिकों के पुनीत चरण नहीं पड़े थे। इनिलए उसका हृदय श्राभिमान से मानों फून रहा था। श्रीर श्रंमेजों की वह प्राचीन कोठी ? वह निशीत श्रन्थकार में न जाने कहाँ दूर छिपी हुई थी। इससे माछ्य होता था कि सभापित के मंच के पास भाषणों की रिपोर्ट लेने के लिए बैठे हुए सी० श्राई० ही० के उन निस्तेज मुख वाले हिन्दु स्तानी श्रादमियों की श्रपेचा उस कोठों के जड़ पत्थरों श्रोर ईटों में कहीं श्रिधक ह्या थी।

सभापित सूरत के विख्यात नेता श्री दयालजी भाई थे। श्री, श्राज तो घारा-सभा के सभ्य राव वहादुर श्री भीमभाई नाईक के सिर पर भी गाधी टोपी चमकने लग गई। सभा-पित के श्रासन महण करने पर पू० महात्माजी ने नीचे लिखा भाषण दिया। यद्यपि भाषण के बीच में कई वार जोरों से बारिश हुई। परन्तु सभा निश्चल थी।

"श्राज सूरत के नागरिक इतनी श्रमुविधा सह कर भी यहाँ बैठे हैं, वह मुफे सन् १९२३ की याद दिला रही है। इसी मैदान मे मैने श्रापके सम्मुख जो भाषण दिया था, वह श्राज भी मेरे कानो मे गूँज रहा है। शायद श्राप-के कानो में भी गूँजता हो। उस समय के कार्य-क्रम में श्रापने जो नहीं किया, उसकी याद में श्रापको दिला देन।

चाहता हूँ। बारहोली की विजय पर आप और वारहोली शान्त हो कर न बैठ जायँ। सह-भोजन करके और अपने आपको कृतार्थ मान कर यदि आप बैठे रहेंगे, तो समक लेना कि आप बारहोलों का रहस्य ही नहीं समके, उस विजय से जितना लाभ उठाना चाहिए, आपने नहीं उठाया।

में तो वरनभभाई के साथ चार-पाँच दिन रहा, उतने ही में मैंने उनके मुँद से सुन लिया कि सरकार से लड़ना श्रासान है, पर लोगों से लड़ना मुश्कित है। सरकार के साय लड़ना श्रासान इसलिए है कि सरकार का तिल भर अन्याय, हो तो हम उसका ताड़ बनाना जानते हैं। उसका छोटा-सा श्रन्याय भी हमें भारी माल्म होता है श्रीर माल्म होना भी चाहिए-जिसे ऐना न माल्म हो, समक लेना कि वह जाति मूर्चिंछत है। पर जब हमें ख़ुद अपने अन्दर कोई सुधार करना होता है, तत्र हम कर्तन्य से विमुख हो जाते हैं। इसीलिए मैंने वारहोली के लोगों से पहले कहा था- "श्रापने अपनी प्रतिज्ञा के पूर्वार्द्ध का पालन किया है। अत्र उत्तरार्द्ध का पाचन कीनिए। वह है, पुराना लगान श्रदा कर देना । पर इस उत्तराद्ध के गर्भ में रच~ नातमक काम की श्रयूरी प्रतिज्ञा भी श्रिपी हुई है।

"वारडोली में में असीम जागृति देखकर आया हूँ। चन वहनों की सेवा हम किम तरह करेंगे ? उनके दु.ख

किस तरह मिटावेंगे, १ इसमें आप, नागरिक क्या सहायता करेंगे १ बताइएं, जवाब आपको देना है। सन् १९२१ में. आपके पास से जाकर मैंने वाइसराय को एक लम्बा चिट्ठी लिखी थी, यह सममकर क्या आप और बाग्डोली मेरी अतिज्ञा, मे शामिल रहेगे १ पर उस समय हमे जो करना. था, वह आज तक नहीं किया। सत्याग्रह मे सविनय मंग शामिल है, अन्धी-सत्ता का सदा विरोध करना भी उसमे समाविष्ट होता है। पर इस विरोध का आधार तो आत्म-निरीज्ञण, आत्मशुद्धि और रचनात्मक कार्य है। यह आपने. कितना किया १ इसका हिसाच यि आपसे में मार्गू तो मेरा ख्याल है, आपकी और मेरी आँखों से भी ऑम् वहने लग जायें.!

सन् १६२१ में जो था वही त्राज भी हूँ

"मै तो जो सन् १९२१ मे था, वही आज भी हूँ। उस समय जो कठिन शर्ते मैंने आपके सामने रक्खी थी, वहीं आज भी रक्खूँगा। मेरा तो खयाल है कि उन शर्तों का पालन किये बिना भारत को वह सुख, शान्ति, वैभव, स्वराज्य, राम-राज्य कदापि नहीं मिल सकता, जिसकी उसे ज हरत है। जबतक इस आलवेनी नगरी के हिन्दू-मुसल-मान पागल बनकर, खुदा की निन्दा करके, धर्म के मूठे नाम पर लाठियाँ चलाते रहेंगे और अदालत मे जाकर इन्स फ

मॉंगते रहेंगे, तवतक तो श्रापनी जवान पर स्वराज्य का नाम लेने का भी उन्हें श्रिधिकार नहीं है। मैंने तो उस समय भी कह दिया था कि अगर आप सच्चे बहादुर हों, तो आपको एक दूसरे के साथ लड़ने का भी अविकार है, पर अदालत मे जाने का अधिकार नहीं । आजतक संसार मे ऐसे लडवैये नहीं देखे गये जो लड़करके प्रवानत में गये हों। श्रप्रेज श्रीर जर्मन तोप-यदृकों से लड़े, पर श्रदा-लत में न्याय माँगने के लिए फिर नहीं गये। इसमें कुछ श्रशों मे वहादुरी है। हिन्दू-मुसलमान ऐसा करें तो उन्हे ऐसा करने का अधिकार है। अगर वे युद्ध की नीति और मयीदा की रचा करके लड़ेंगे तो उनके नाम इतिहास में लिखे जायँगे । जनतक वे वकील की सहायता न लगे, धन की मदद नहीं लेंगे, तलवार का ही आधार रक्खेंगे, उसीसे जुफेंगे, तभी तक वे शूरवीर कहलावेगे, पर आज जिस ढंग से इम काम छे रहे हैं, उसमे तो नामर्द वर्नेंगे । इसमें धर्म नहीं। धर्म तो नम्रता में है। दूसरे के साथ रिखायत, उदारता करने में है, मरने में खथवा लडते-लडते मारकर मरने में है। लड़करके श्रदालत में जाने मे धर्म नहीं।

"श्राज सारे हिन्दुम्तान में दीन-हीन स्थित फैनी हुई है इममें से निकलने का मार्ग हम वारहोली में मीखे हैं। क्या वारहोली में हमने वीरता दिखा दी इससे ढोल पीट

कर नाचने गाने का अधिकार हमें मिल गया ? (इस समय जोरों से वर्षा होने लग गई। पर लोग अपने स्थान से जरा भी विचलित नहीं हुए। वर्षा कुछ शान्त होने पर महात्माजी ने फिर भाषण शुरू किया।) मैने तो आपको सत्याप्रही की हैसियत से आत्मशुद्धि का धर्म समभाया। हम हिन्दुस्तान में रहने वाले, एक ही मिट्टी के बने हैं, छसी हिन्द-माता की गोद में पैदा हुए हैं। फिर हमारे धर्म भिन्न-भिन्न होने पर भी हम सगे-भाई की तरह क्यो नहीं रह सकते ?

"और एक कार्यक्रम तो है ही। क्या हिन्दुओं की हैसियत से हम हिन्दू-जाति का सुधार कर चुके ? हमारी पतित अवस्था के लिए हम कितने जिन्मेवार हैं ? जुद आप ही अपना हिसाब करेंगे तो देखेंगे कि बिना आतम-शुद्धि के स्वराज्य नहीं मिल सकता। और किसी तरह स्वराज्य छेना में जानता ही नहीं। यही मेरी मर्यादा है। यही सत्याप्रह की भी मर्यादा है। जो स्वराज्य और किमी मार्ग से मिलता होगा, वह स्वराज्य नहीं और ही कुछ होगा।

"जिस प्रकार हिन्दू-धर्म के अन्दर फैजी हुई गंदगी हमें निकालना है, उसी तरह एक और कर्तव्य भी है। हिन्दुस्तान में हिन्दू धर्म वाले तथा दूसरे धर्म को माननेवाले जो

नर-कंकाल हैं, उनके प्रति श्रापका क्या धर्म है ? भारत के इन नर-कंकालों में आप चर्वी और मांस डालना चाहते हों, तो उसके लिए सिवा चर्के के श्रीर कोई उपाय नहीं है। इसका छोटा-सा कारण हाल हो में मेरे देखने में श्राया है। वह श्रापको सुना दूँ। कृपि-कमीशन की सैकड़ों पृष्ठों की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है। उस पर सर लल्लूभाई शामलदास की टीका मैंने पढी। टीका में उन्होंने लिखा है कि कमिश्नर के सभ्यों ने बहुत भारी गलती की है। गृह-उद्योग वाले ऋध्याय में चर्ले का नाम तक लेना उन्हें उचित नहीं मालूम हुआ। जैमा कि सर लाल्लभाई ने कहा है, वे तो उसके नाम से भी चौंक गये। उमे श्वरपृश्य सममक्षर दूर भाग गये। उसका उचारण तक करने में उन्हें लाज श्राती थी। इसका कारण क्या है ? जिस चर्कें के पीछे क्तिने ही लोग पागल हो रहे हैं. उसका नाम निशान तक नहीं ? श्ररे, उसकी निन्दा, या टीका भी नहीं। इनका कारण क्या है ? कारण यह है कि उसकी शक्ति से वे चौंक गये हैं। श्रीर इसमें सुफे चर्कें का एक जवर्रन समर्थन दिखाई देता है। ( फिरवर्षा। इसके वाद शायद वह अंग्रेजी माल के विहाकार पर आनेवाले थे। पर भाषण यहाँ समाप्त हो गया।) जो कुछ मुक्ते कहना था, मैने वह दिया। अब मुक्ते कुछ कहना नहीं है।"

रात के दस बज जुके थे। इसी बीच जब वर्षा हो
रही थी, सूरत के व्यवहार-कुशज़ 'नागरिको ने 'मरदार '
साहब को मानपत्र देने का काम करके उस समय का
उपयोग कर लिया। पू० महात्माजी का भाषण समाप्त
हुंआ और सभा विसर्जित हुई। 'पर अभा तो आज के कार्यकम का एक भाग और बचा था।

सार्वजितक मिडल-स्कूल के मैदान मे एक मनोहर कार्य-क्रम की रचना हो रही थी। सूरत की बहनो ने विजयी स्त्याग्रही भाइयों को बधाई देने के लिए निमन्त्रित किया था। वहाँ गरवे गाये जाने वाले थे। गरवा गुजरात की एक खास चीज है। बहने एकत्रत होती और एक गोल बनाकर घूमती हैं एवं तालियों से ताल दे देकर गरवे गाती हैं। इनका राग बड़ा मनोहर होता है। मुक्ते पता नहीं कि उत्तर भारत में जहाँ पर्दे का अटल साम्राज्य है, कोई ऐसी वस्तु है भी या नहीं, जिसमें कुलीन महिलाये एकत्र होकर इस तरह गाती-बजाती और नाचती हो और पुरुष भी निदेंषि-नि:संकोच भाव से यह मनोहर वस्तु देख सकते हों।

पर आज का यह कार्य-क्रम तो मुक्ते आसाधारणतया रमणीय दिखाई दिया। चण-चण पर स्वर्ग की उपमा याद आतो थी। पर भोगविलास-मय स्वर्ग मे ऐसे पावन दृश्य कहाँ होगे ? देवेन्द्र की सभा के विषय-लोळ्य

देवों और वेश्योपम अप्सराओं के नाच-रंग इस दिव्य अलौकिक पावन दृश्य की तुलना में मुमे फीके ही नहीं चृिणत दिखाई दिये। मुमे तो देवलोक से यह मत्येलोक ही अधिक पिवत्र माछ्यम हुआ और हमेशा माछ्यम होता रहा है। पता नहीं लोग क्यों स्वर्गीय सुखों के पीछे इतने पागल से रहते हैं ? अरे, वहाँ कोई आदर्श है ? प्रेरक जीवनोहेश भी है ? तपस्या है ? वह तो एक जम्बा-सा नाटक है, प्रदर्शिनी है। टके खत्म हुए कि निकलो वाहर। "चीणे पुरुषे मर्त्यलोके विशनित।"

इस स्कूल के मैदान में वहनों ने जो गरवे गाये, उनमें से कुछ चुन-चुन कर में अवतक प्रत्येक अध्याय के अन्त में देता आया हूँ।

गरवे खत्म होने पर किसी धनिक वहिन ने गाने-वाली प्रत्येक वहन को एक-एक वडी फटोरी भेंट दी। (गरवे गाने के लिए आने वाली वहनों को इस तरह कुछ देने की इघर प्रथा है।) पर उन सबने अपनी-अपनी कटोरी सत्याप्रह की भेंट में सरदार साहब के सामने लाकर रख दीं। इसके वाद सरदार साहब का एक वीर-संपूर्ण हरय-स्पर्शी भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने वहनों को उनके इस प्रेम के लिए घन्यवाद दिया। श्री-शक्ति की महत्ता का वर्णन किया, देश में आनेवाली इस नई क्रान्ति में अपने

भाइयों की सहायता के लिए दौड़ पड़ने की भिन्ना माँगी, श्रीर विदा चाही। बहनों ने श्रभ्यागतों को एक श्रत्यन्त हृदय-म्पर्शी भजन गाकर विदा दी।

उस समय रात का एक बज चुका था, जब हम लोग दूर, सूरत के स्वराज्य-आश्रम पर विश्रान्ति के लिए पहुँचे।

इसके बाद स्थान-स्थान पर गुजरात के इस अप्रतिम सेनापति का जो सम्मान हुआ, उसका वर्णन करना कठिन है। आज यहाँ तो कल वहाँ इस तरह मानपत्रों का वाँता लग गया। ता० १६, १७ और १८ को श्रहमदाबाद ने सरदार साहब का जो सन्मान किया, वह अपूर्व था। स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए जो भीड़ थी, वह सन् १९२१ के जमाने की याद दिलाती थी। श्रीमती सरला-देवी ने स्टेशन पर उनको फूल-स्रारती लेकर बधाया, मित्रों ने उन्हे सुनहरे हार अर्पण किये, किसी ने मोती न्यौछावर किये, किसी ने लाखो रुपये के मोती लगाकर उनके स्वागत के लिए तोरण बनवाये। श्रीर इस खतरनाक राजनीति से दूर रहनेवाले सेठ मंगलदास ने जब सभा मे अपने भाषण मे बार-बार सत्यामह का उल्लेख किया, तब तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो कहीं युग तो नहीं पलट गया ? श्रहमदा-बाद के नागरिको की श्रोर से दिये गये मान पत्र के जवाब मे सरदार साहब ने कहा-

# विजयोत्सव (२)

"श्राज सुत्रह जत्र से मैंने इस शहर में पदार्पण किया है, श्रहमदाबाद के नागरिकों ने मुम्म पर श्रमीम प्रेम वर-साया है। उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से मैं इतना दव गया हूँ कि मैं किन शब्दों में श्रपने इस भाव को प्रकट करूँ, मुम्मे कुछ सूमता ही नहीं। इम समय तो मुम्मे ऐसा माळ्म होता है कि मैं कुछ भी न कहूँ। चुपचाप बैठा रहूँ। तथापि श्रापने जो मान-पत्रदिये हैं, उनका कुछ तो जवाब मुम्मे देना ही चाहिए। इसलिए संचेप में दो शब्द कहता हूँ।

"आपने अहमदाबाद के नागरिकों की तरफ से जो मान-पत्र दिया है, उसमें मुक्ते गांधीजी का पट्टशिष्य कहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुक्त में वह योग्यता आवे। पर मैं जानता हूँ, मुक्ते निश्चित रूप से माल्म है कि मुक्त में वह योग्यता नहीं है। वह योग्यता प्राप्त करने के लिए मुक्ते कितने जन्म लेने पड़ेंगे मैं नहीं जानता। मैं सच कहता हूँ कि प्रापने प्रेमावश में मेरे सम्बन्ध में जिन अनेक अत्युक्ति भगी वातों का उद्देश्व किया है, उन्हें अगर कड़वी घूँट समक्तर में पी जाऊ तो काम चल सकता है। पर यह बात ऐसी है जिमे मैं नहीं निगल सकता। आप सब जानते होंगे कि महाभारत में द्रोणाचार्य का एक भील-शिष्य था। उसने द्रोणाचार्य से एक भी वात भी नहीं

सुनी थी। वह तो अपने गुरु की मृर्मय मूर्ति बनाकर चसीकी पूजा करता था। श्रीर उसीसे द्रोणाचार्य की विद्या सीखता था। श्रौर इस तरह जितनी विद्या उसने प्राप्त की थी, उतनी उनके और किसी शिष्य ने नहीं। इसका कारण यह था कि उसमे गुरु के प्रति भक्ति थी, श्रद्धा थी, उसका दिल स्वच्छ था, उसमे योग्यता थी। ंध्राप सुमे जिसका शिष्य कह रहे हैं वह गुरु तो रोज मेरे पास रहता है। उनका पट्ट शिष्य तो क्या, मुक्तमे तो इतनी भी योग्यता नहीं कि उनके अनेक शिष्यों में से एक मामूली शिष्य भी से हो सकूँ। इस सम्बन्ध मे मेरे दिल मे जरा भी सन्देह नहीं है। अगर वह योग्यता मुक्त में होती तो आपने मुम से भविष्य मे जो आशाये की हैं उन्हे मैं आज ही सफल करके दिखा देता। मुभे आशा है कि भारत मे उनके ऐसे अनेक शिष्य जागेंगे, जिन्होंने उनका दर्शन भी न किया होगा। जिन्होने उनके शरीर की नहीं उनके मन्त्र की उपासना की होगी। इस पवित्र भूमि मे कोई तो ऐसा ज़रूर होगा। कितने ही लोग पूछते हैं कि गांधीजी जब चले जावेंगे तब क्या होगा ? मै इस विषय में निर्भय हूँ। उन्हें स्वयं जो कुछ करना था वह कर चुके। अब जो शेष है वह तो आपको और मुक्ते करना है। उन्हें जो 'कुछ देना था वह दे चुके। अब तो हमारा काम रह गया है।

# विजयोग्सव (२)

''वारहोली की विजय के लिए श्राप मेरा जो इतना सम्मान कर रहे हैं, उसका मैं पात्र नहीं हूँ। जैसे किसी श्रसाध्य रोग से पीड़ित की जो इस लोक तथा परलोक के बीच मोले खाता है, एक सन्यासी मिल जाय श्रीर वह उसे एक जड़ी दे दे, जिसे घिसकर पिलाने से उसका रोग मिट जाय, वैसी ही हालत भारत के किसानों की है। मैं तो एक ऐसा श्रादमी हूँ जो सन्यासी को दी हुई जड़ी घिम-कर रोगी को पिला देता है। यहाँ अगर बधाई का कोई पात्र है तो वह सन्यासो जिसने जड़ी दी है। वह मरीज भी कुछ सम्मान का पात्र है, जिसने वह दवा ले ली, संयम श्रीर पथ्य का पालन किया, जिसने हिन्दुस्तान के प्रेम को प्राप्त किया श्रौर जिसके प्रतिनिधि की हैसियत से श्राप मेरा यह सम्मान कर रहे हैं। यदि इम सम्मान का पात्र श्रीर कोई हो तो वे हैं, मेरे माथी, जिन्होंने श्राश्चर्यजनक त्रमुशासन का पाजन किया, जिन्होंने सुमे यह भी न पूछा कि "कन आप कौन-मा हुक्म जारी करने वाले हैं ? कत क्या करेंग ? गवर्नर में मिनने के लिए जानेवाले शिष्ट-मराडल में किसे-किमे ले जायेंगे। पृना जाकर क्या करेंगे ?" मुक्ते ऐसे सायी मिले हैं, जिन्होंने मुक्त पर जग भी ऋविश्वास नहीं किया। सम्पूर्ण नियम-निष्टा के साथ सारी वार्तो का पालन किया। गुजरात को ऐसे सेवकों पर

श्रिमिमान है। यह उनका।काम है। इस तरह यह प्रशंसा श्रीर श्रिभिनन्दन सक्को यथा-योग्य बाँटा जाय, तो मेरे हिस्से तो यह कोरा कागज ही बच रहेगा।

"युक्क-संघ का मानपत्र देखकर मेरा दिल भावों से भर गया है। अगर अहमदाबाद के युक्कों को मैं सममा सकूँ तो मैं उनसे कहूँगा कि आज तो गंगा का प्रवाह आपके दरवाजे पर आया है। परन्तु गंगा के तीर पर बसने-वाले गंगा के महत्त्व को नहीं जानते। हजारो मील से लोग उसमे नहाकर पित्र होने को आते हैं। आज यदि संसार मे कोई पित्र-से-पित्र स्थान है, तो इस अनेक हल-चलो वाले शहर में, साबरमती के उस पार है, जहाँ पर समस्त संसार के खी-पुरुष पित्र होने के लिए आते हैं। युक्कों के लिए पित्र होने का बड़ा अच्छा अवसर है। अगर वे इसकी महत्ता को जान लें तो वे इस गंगा से कभी बाहर निकज़ना ही न चाहे।

"किसानों के लिए मैंने जो किया उसके लिए मुक्ते मान पत्र देने की क्या जरूरत थी ? मै तो स्वयं किसान हूँ। मेरी नस नस मे किसान का खून बहता है। जहाँ कही भी मुक्ते किसान दु.खी नजर आते हैं मेरा दिल दूक-दूक होता है। भारत मे, जहाँ ८० की सैकड़ा किसान हैं, वहाँ युवको के लिए और क्या धर्म हो सकता है ? यदि आप

# विजयोत्सव (२)

किसानों की सेवा करना चाहे, दरिइनोरायण के दर्शन करना चाहें, तो किसानों के मॉपड़ों में चले जायें। वारडोली के युद्ध मे युवकसंव।ने काफी भाग जिया है। वन्वई के युवक-संघ ने श्रारम्भ किया था। वहाँ की वहनें श्राई श्रीर किसानों के कष्ट देखकर उनका दिल रो पडा। उन्होंने वम्बई शहर को जगा दिया। इसके वाद सूरत श्रीर श्रह-मदावाद के युवकों मे जैतन्य का संचार हुआ। यदि यह चैतन्य चिएक न हो, यदि यह प्रकाश दीपक के समान नहीं, घरिक सूर्य के समान स्थायी हो तो, उममें देश का कुछ कल्याए होगा। देश का कल्याए मेरे श्रथवा गांधीजी के हाथों में नहीं है, आप युवकों के हाथों में है। प्रत्येक देश में स्वतन्त्रता युवकों ने प्राप्त की है श्रीर उन्होंने उसे पचा कर भविष्य के युवकों के हाथों में सौंपी है। इस मान-पत्र के मानी तो येहें कि यह काम आपको पसन्द है। आपका दिल पसीजा है। मैं आशा करता हूँ कि श्रभी जो 'महाभारत' काम शेप रहा है, उसे हम सव मिलकर करेंगे।"

पू० महात्माजी ने श्रहमदात्राद की इस सभा में जो भाषण दिया वह समस्त सत्याप्रह श्रोर विजयात्मत्र का उपसंहार रूप है। इसलिए उसे यहाँ देकर में इम छोटो-सी पुस्तक को समाप्त करता हूँ—

"श्राज के इस प्रसंग पर न तो मेरे श्राने की जरूरत श्री श्रीर न मेरे एक शब्द भी बोलने की। वल्लभभाई जैसे को मानपत्र दिया जाय, उसमें मेरे जैसे को जरूरत होना श्रीर मुक्ते कुछ बोलने के लिए कहा जाना, इसके तो मानी ये हुए कि हम दोनों मिलकर श्रापके सामने श्रीर श्रापकी सम्मति से "परस्पर स्तुतिकारक मण्डन" बना लें श्रीर हम दोनों उसके समय बन जायें। श्रहमदात्राद के खतुर नागरिको को यह घड़ी भर भी बरदारत नहीं करना चाहिए।

"वरलभुभाई जैसे नाम के पटेल हैं, वैसी ही उनकी साख भी है। बारडोली की विजय प्राप्त कर उन्होंने अपनी साख को कायम रक्खा। जा मालक या व्यापारी अपनी साख कायम रखता है उसे मान-पत्र देते हुए कही देखा। या सुना नहीं गया है। मंगलदास सेठ अपने यहाँ आने वाली हुिएडयों को स्वीकार करते हैं इसिलए हमने उन्हें कितने मान-पत्र दिये हैं। यदि वे हुएडो स्त्रीकार न करे तो, मैं नहीं जानता कि आप उनका क्या करे।

"आप विजय के लिए जो धन्यवाद देना या लेना चाहते.हैं, सो उसका रहस्य अच्छो तरह समम लें और उसका अनुकर्ण करे। यदि सच्ची बात पूछें तो आप जितना हजम कर सके उतना ही खावे। पर अनुकरण ही

# विजयोत्सव (२)

सफलता नहीं है, न श्रद्धाराः श्रतुकरण करना श्रासान ही है। घटना-घटना में साम्य भले ही दिखाई दे, पर जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का न्यक्तित्व भिन्न-भिन्न होता है, उसी प्रकार घटनाश्रों में भी श्रपनी विशेषता या न्यक्तित्व होता ही है। इसलिए सफलता तो उसी को भिलेगी जो सत्याग्रह के प्रसंगों को सममकर, सिद्धान्तों के रहस्य को जानकर, उन्हें हज्जम कर लेगा श्रीर फिर श्रतुकरण करेगा।

"असहयोग, सत्याप्रह, सिवनय भंग जैसे शब्दों का करोड़ों बार नामोच्चारण होता है। इनके नाम पर जिस तरह अच्छे काम होते हैं उसी तरह कई बार मूळे काम भी होते हैं। लोग इनका नाम इसिलिए लेते हैं कि प्रत्येक प्रकार के कार्यकर्ता के अन्दर स्वराज्य की इच्छा होती है। पर केवल इच्छा कर लेने भर से कोई काम नहीं हो जाता। प्यासे की प्यास पानी-पानी की चिल्लाहट मचाने से शान्त नहीं होती। वह तो तब शान्त होगी जब वह तलाव या कूएँ पर जाय या वहाँ से कोई पानी लावे। अर्थीन प्यास बुमाने का उद्योग करने हो से वह शान्त होती है। इसी प्रकार यदि आप यहाँ सत्याप्रह की तारीफ के पुल वाँधकर अपने आपको कुतार्थ सममने लग जायँगे तो भूल करेंगे।

"इसलिए श्रापसे मेरी यह विनय है कि श्राप सत्याप्रह

850

के अर्थ को समम लें। बारहोली में वरलमभाई पटेल की विजय नहीं हुई। विजय तो सत्य और अहिंसा की हुई है। अगर आप इस बात को ठीक-ठीक समम गये हों तो अपने प्रत्येक काम में इसका प्रयोग की जिए। यह तो में नहीं कह सकता कि इस प्रयोग से आपको सफलता अवश्य ही मिल जायगी। ईश्वर ने हमें त्रिकालदर्शी नहीं बनाया। इसलिए हम नहीं जान सकते कि सच्ची सफलता हों मिल रही है या नहीं। फलाँ आदमी सफल हुआ या नहीं यह अन्त तक कोई नहीं कह सकता। इसीलिए तो मणीलाल अपना अमर वाक्य कह गये हैं—

"क़ई ठाखो निराशा मां, अमर आशा छुपाई छे।"

इसलिए निराशित और निष्काम भाव से यदि आपू वल्लभभाई की भाँति सत्य और अहिंसा की पूरी आरा-धना करेंगे तो आपको भी जयमाल पहनाने वाले कोई-न-कोई मिल ही जायंगे।"

सत्यमेव जयते

# ( = )

# विजय के बाद

 क्ष सममौते के अन्तरंग को जानने वाले सभी सन्जनों का यह मत है कि वम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने इसमें शुद्ध हृदय से साथ दिया। परन्तु मालूंम होता है' दूसरे छोटे-मोटे अंग्रेज अधिकारियों को इस सममौते से सन्तोप न हुआ। स्वयं महात्माजी ने भी यंग इपिडया में लिखा था-"कहा जाता है, श्रीर यह देखने में भी श्राया है कि इन्डियन सिविल-सर्विस को सममौते से सन्तोप नहीं है। अगर वह सन्तुष्ट हो जाती तो सरदार<sup>ं</sup> श्रौर ंडसके कार्यों की जो वरावर निन्दा की जा रही है वह रुक जाती ।" इसका प्रत्यच्न प्रमाण तो यह था कि उपर्युक्त कथन के दो महीने बाद भी बस्बई के 'टाइम्स' के विशेष संवाददाता ने "वारडोली का संकट" झादि-स्रादि सनसनी पैदा करने वाले शीर्पक देकर एक लेख में, विना वारडोली गये, लिखा था कि सरदार वहभभाई ने श्रपने सत्याप्रह संगठन को

४ इस अध्याय का यह पहला हिस्सा श्री महादेवभाई देसाई की अप्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक, से लिया गया है।

तोड़ा नही है। वह उसी प्रकार मज़बूत है। सरदार इस बात को नहीं मानते कि मुलह हो गई है। वह श्रौर उनके साथी सबूत इकट्टा करने मे लगे हुए हैं, और वह बहुत से किसानों को जॉच के लिए उपस्थित नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि कही उनके मुंह से परस्पर विरोधी बातें न निकल जायं। यह सब मूठ था, जैसा कि श्री वल्लभभाई ने, जो इन दिनों कहीं गये हुए थे, बाहर से श्राने पर बड़ी श्रासानी से सिद्ध कर दिया। सरदार बल्लभभाई के प्रत्युत्तर को उस पत्र ने छाप दिया पर माफी का एक शब्द भी मुँह से न निकाला। बल्कि वही क्तृठी बातें तार से लन्दन भी भेजदी गई; सो भी जाँच-समिति के सभ्यों के नामो की घोषणा करने के कुछ ही पहले ।

सरदार वहाभभाई ने देखा कि जॉच शुरू करने के पहले जनता का मत दूषित किया जा रहा है। श्रतः उन्होंने सरकार के रेवेन्यू मेन्बर से कमिटि के सभ्यों के सम्बन्ध में पत्र व्यवहार शुरू किया। उन्होंने लिखा कि जिन दिनो सममौता हो रहा था, उन्हे शुरू से श्राखिर तक यह कहा जा रहा था श्रीर सममौते में भाग लेनेवाले सज्जनों ने इस बात को पृष्ट किया था कि व्युडिशियल सर्विस के मि० डेविस समिति के सभ्य होंगे। श्रीर इस बात को

खन्होंने (वह अभाई ने) मंजूर भी कर लिया था। पर सरकार ने इसके जवाब में यह लिखा कि उसकी छोर से कभी यह निश्चित वचन नहीं दिया गया था कि श्री० डेविस ही जाँच-समिति में होंगे। इस पत्र के साथ ही सरकार ने मि० ब्रूमफील्ड श्रीर मि० मैक्स्बेल के नाम घोषित कर दिये। पर रेवेन्यू मेम्बर ने श्री बह भभाई को इस श्राशय का तार दिया कि यदि वह पूना चले जायँ तो रेवेन्यू मेम्बर उन्हें समका सकेंगे कि मि० डेविस का नाम क्यों वापस लेना पड़ा। श्री बह भभाई पूना गये, इसमे सरकार की परिस्थिति को समक्तने का खयाल उतना प्रधान नहीं था जितना समकौते के मार्ग में विष्न पैदा करने वाली बात को दूर करके श्रपना सन्तोप कर लेने की इच्छा थी।

सममौता होते समय कई वार्ते सर चुत्रीलाल महेता श्रौर सरदार वह मभाई के वीच तय हो चुर्ना थाँ श्रौर फुछ वार्ते सममौते के फिलतार्थ के ढंग पर निकलती थां। पहले वर्ग की वार्तों में मि० डेविस की नियुक्ति वाली वात थी श्रौर दूसरे वर्ग की वार्तों में कर न लेने के कारण सत्याप्रहियों से दण्ड-स्वरूप ली गई सव रक्षमों का लौटाना था। कैदियों को तो छोड़ दिया गया था, जब्त किये गये परवाने भी लौटा दिये गये थे, तथापि जिनकी जंगम सम्पत्ति जब्त की गई थी उन किसानों से वसून किया

# विंजयी बारडोळी

गंया चौथाई दराड वापस नहीं किया गया था। श्रीर यह ती स्पष्ट ही था कि जिन सत्याप्रहियीं। की जंगम सम्पत्ति जब्त नहीं की गई थी, उन्हें यदि केवल पुराना लगान अदा करना था तो जो जिन्तयों के शिकार हो चुके थे उन पर चौथाई का दगड तो नहीं लादा जाना चाहिए। दु:ख की बात तो यह थी कि जो सत्याग्रह में शामिल नहीं हुए थे, जो सीमा-भूमि पर बैठे थे श्रीर जिन्होंने लगान देर से दिया था उन पर भी दगड लादा गया था। सरदार वहभभाई शुरू से ही रा० व० भीमभाई नाईक से कहते आये हैं कि वह इन दरखों को लौटा देने का प्रयतन करें। राव बहादुर कलेक्टर और रेवेन्यू मेम्बर के पास गये भी थे, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सरदार बह्नभभाई तो चाहे एक बार जॉच-समिति के सभ्यो वांली शर्त को छोड़ सकते थे, पर इस बात को कदापि नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए जब रेवेन्यू मेम्बर ने उन्हें समक्तायाँ कि सरकार मि० डेविस की नियुक्ति करने में क्यो श्रसमर्थ है तब सरदार साहब ने कहा कि इस बातको वह भी श्रव बीचना नही चाहते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उन्हें सरकार की दलील जैंच गई, बलिक इंसेलिए कि वह जानते थे कि एक बार इस मामले में घोषिणा कर देने पर फिर उसी विषय पर पीछे हटने में

सरकार की शान में जरा ठीक नहीं मालूम होता था। पर चौथाई दंगड अगर वापस नहीं किया गया तव तो इसमें सरकार की वड़ी घुराई होगी । श्रगर सरकार द्यह वापस करने से इन्कार कर देगी तो उसके हेतु में ही लोगों को शंका होने लग जायगी। ऐसी हालत मे जाँच-समिति से सत्यात्रही सहयोग नहीं करेंगे यदि सममौते सें निपजने वाले फलिताथीं का पालन करने में सरकार श्रानाकानी करेगी। पर रेवेन्यू मेम्बर टस से मस न हुए। माल्य होता था, उन्हें इससे होने वाले चुरे से चुरे परिणाम की पर्वा न थी। तब श्री वह भभाई ने उनसे विदा ली खौर पूना छोड़ने ही वाले थे कि रेवेन्यू मेम्बर मोटर में दौड़े-दौडे श्री वहमभाई के पास माननीय मि० प्रधान के वँगले पर श्राये श्रीर कहने लगे कि 'श्रभी गवर्नर साहब से वातचीत हुई थी; उन्होने कहा कि दएडों को लौटा देना तो एक गौण वात है। यदि वहमभाई कमिटि के सभ्यों को स्वीकार करते हो तो इस छोटी-सी वात पर श्रङ्ने की कोई जरूरत नहीं है।' एक वार श्रीर इस वात का प्रमाण मिल गया कि जब गवर्नर शान्ति के लिए उत्सुक थे, उनके सलाहकार महज न्याय को मानने को भी तैयार न थे और युद्ध को निमन्त्रण देने में कोई बुराई नहीं सममते थे।

श्रगर यह भाव इसी तरह श्रागे भी बना रहा तो कोई यह नहीं कह सकता कि सत्याप्रह के श्रन्त के साथ-साथ किसानों और नौकरशाही के बीच के युद्ध का भी श्रन्त हो गया । किसान पुनः जॉच कराने के लिए लड़े श्रीर उन्हें विजय मिली । श्रव यह सरकार का काम है कि वह उनसे श्रपनी विजय का फल न छीने । जहाँ तक किसानों से सम्बन्ध है उनके सेना-नायक को तो रेवेन्यू मेन्बर को लिखे श्रपने श्रन्तिम पत्र में इस बात का चिन्ता-पूर्वक उद्धेख कर ही देना पड़ा कि—

"में समिति के सभ्यों को साफ-साफ इसी शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि यदि जॉच के बीच किसी समय मुक्ते यह मालूम हुआ कि न्याय का अनुसरण नहीं हो रहा है, अथवा। जॉच के बाद मुक्ते दिखाई दिया कि समिति का निर्णय अन्याय-पूर्ण और अनुचित है, तो मुक्ते फिर युद्ध छेड़ देने का अधिकार है।"

स्वयं बारडोली में इस समय समाज सुधार का काम बड़े जोरों से चल रहा है। प्रत्येक जाति का अपना संग-ठन बन गया है। वह जाति को एकत्र करके बाल-विवाह वृद्ध-विवाह आदि रोकने की प्रतिज्ञा उससे कराता है और प्रतिज्ञा तोड़ने वाले। के लिए बहिष्कार जैसे कड़े उपायों पर अमल किया जा रहा है। विवाह की मर्यादा



सत्यागह के मन्त्रद्रश महर्षि टॉल्स्टॉय



-लड़के और लड़की के लिए कम-से-कम क्रमश १८ और १४ रक्त्वी गई है। पर सिफारिश यह है कि २० श्रीर १६ वर्ष को श्रायु के पहले कोई विवाह न करे। कम-से-कम १६ वर्ष से पहले लड़की की पति-गृह पर न भेजे। खर्चीले रिवाजों पर भी इसी तरह के प्रतिवन्ध हो रहे हैं। सवसे ऋधिक जागृति तो रानीपरज श्रौर द्ववलाश्रों में दिखाई देती है। सैकड़ों की संख्या में वे शराव-ताड़ी छाड़ते जा रहे हैं। इस जागृति को देख कर श्रंमेज तथा देशी राज्यों के श्रधिकारियों में वड़ी खलवली मच गई है। शायद उन्हें भय हो गया है कि कहीं सव लोग शराव छोड़ दें तो हमारा आवकारी विभाग ही वन्द न हो जाय। इसलिए इस अन्दोलन को रोकने की गरज से सरकारी अधिकारी अपनी भेद कला का प्रयोग कर रहे हैं। नमूने के लिए सूरत के जिला मॅजिस्ट्रेट का यह घोपणा पत्र देखिए-

"कलेक्टर का ध्यान इस बात की तरफ आछुट हुआ है कि कई लोग ताड़ी पीने और खजूर के पेड़ों के छोड़ने के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं, यह जाहिर किया गया है कि जो लोग ( शराव या ताड़ी की ) दूकानें करेंगे अथवा पेड़ रक्खेंगे, शराव या ताड़ी पीयेंगे, उनसे जुर्माना लिया जायगा, और ऐसे लोगों को पकड़ने वाले को इनाम दिया जायगा। इसलिए इस घोषणा पत्र द्वारा सब को सुचित

किया जातां है कि इस तरह जुर्भाना वसूल करना गैर-कानूनन है। कोई ऐसे जुर्माने न दे। अगर कोई जझ-र्दस्ती जुर्माना माँगेगा या घमकी देकर उसे वसूल करेगा ती उस पर अदालत में मामला चलाया जायगा। इस श्रीन्दीलन के संचालको को भी इस पत्र द्वारा सचेत किया जाता है कि वे ऐसे गैर-कानून कार्य बंन्द कर दे। नहीं तो उनके विरुद्ध फर्याद मिलते ही अथवा अधिकारियों की नजर में उपर्युक्त रीति के उदाईरण श्राते ही उन पर केस चेलाया जायगा। शराव की दूकान करना अथवा खजूर के पेड़ रखना या वेचना अथवा उनमें से किसी को ताड़ी निकालने देना या नहीं; इस काम पर नौकरी करना या न कैरना एवं शेराव पीना या न पीना यह सब प्रत्येक मनुष्य के अधिकार की वात है।"

धन्यवाद है इस राजधर्म को। यह ती 'विनाश काले विपरीत बुद्धिः' वाला हाल है। सरकार इधर तो सारे देश की खाधोनता को निगले बैठी है, नागरिको के जन्म-सिद्ध श्रिध-कार—खतत्रता—के लिए यह करने वालो को राजद्रोही बता-किर जेल, काले-पानी श्रीर फाँसी की सजायें देती है श्रीर खधर मानव-समाज को पशु बनाकर नष्ट करने वाली शरार्व पीने की सुविधायें श्रज्ञान लोगो के लिए करती है, उसके सेवन को मनुष्य का व्यक्तिगत श्रिधकार बेताती है!

ये घोषणायें तो ऐसी हैं! जिन्हें पढ़कर खून सौलने संगता है। पर बारडोली में जो लोग काम कर रहे हैं वे अत्यंत संयमी हैं। वहाँ तो मलाई के लिए भी जोरो-जुल्म नहीं होता । हाँ, जातियों ने अपने संगठन करके श्रपने सदस्यों को व्यसनों बचाने के लिए कुछ नियम वगैरा थनाये हैं। इस तरह सुधार के नियम बना करके अपनी रत्ना कंरना तो प्रत्येक समाज का धर्म है। खासकर भारत जैसे देश में तो यह और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ की शासन-ज्यवस्था में प्रजा के हित का खयाल तो ऐसा ही रक्खा जाता है जैसा कि उपर्युक्त घोपणा-पत्र से प्रकट होता है। ऐसी हालत में श्रगर समाज श्रपने नियमों का भंग करने वाले व्यक्ति से असहयोग न करे, व्यवहार वन्द न कर दे तो, वह अपनी रत्ता और किस तरह करेगा ? इसमें जो लोग जुर्माना देते हैं उनपर क्या जबर्दस्ती।क्या होती है ? जो समाज में रहना चाहते हैं वे उसे संतुष्ट करने के लिए, उसके नियमों का पालन करने के लिए निश्चित रक्तम समाज को अर्पण कर देते हैं। जो समाज में न रहना चाहें, न दें। इसे सरकार जबर्देस्ती कहती है। श्रौर उसकी कैंद, काला-पानी उसकी कृपा है, बरदान है।

पर यदि सचमुच कोई जुल्म होता तो सरकार कमी चुपचाप न घैटती। इसके विपरीत राराव छोड़ने वालों को

सरकारी अधिकारी तो प्रत्यत्त मारते हैं और उनसे जब-देस्ती न माछ्म किन कागजो पर अँगूठा लगवाते हैं। इसके प्रत्यत्त प्रमाण में उन्हीं गरीब लोगों के हलिफया बयान यहाँ दिये जा सकते थे। पर स्थानाभाव के कारण हम उन्हें यहाँ नहीं दे सकते।

सरकारी जाँच-किमटी में जैसा कि ऊपर कहा गया है, मि० मैक्स्वेल और मि० ब्रूमफील्ड नियुक्त किये गये हैं। उन्होंने ता० १५ नवम्बर से बारडोली में अपना काम प्रारम्भ कर दिया है। किसानों की तरफ से वम्बई के प्रसिद्ध एडवोबेट श्री बालुभाई देसाई पैरवी कर रहे हैं। किमटी गॉव-गॉव घूमती है और खूब तहकीकात कर रही है। इस जॉच में कई ऐसी बातें प्रकट हो रही हैं, जिन्हें सुन कर दोनों सभ्य चिकत हो जाते हैं। इस जॉच का विस्तृत हाल प्रकाशित होने पर वह भी पाठकों की सेवा में उप-स्थित किया जायगा। तबतक हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह उस मंगल शक्ति का विजय करे जिसने संसार में इस नये युग का प्रारम्भ किया है।



# परिशिष्ट

# परिशिष्ट--(१)

#### तीन पत्र

[ सत्याग्रह शुरू होने से पहले सरदार नल्लभमाई ने ता॰ ६ फरवरी को गवर्नर के नाम एक पत्र मेजा था । उसके उत्तर में उन्हें यह जनाव मिला था कि उनका पत्र रेवेन्यू विमागको सेज दिया गया है। रेवेन्यू सेकेटरी मि. जे. डब्ल्यू. हिमय ने उसका जो उत्तर दिया थीर उसके बाद जो दो पत्र सरदार साहत्र की तरफ से मि॰ हिमय को श्रीर मि॰ हिमय की श्रीर सि मरदार साहत्र की तरफ से नि॰ हिमय की श्रीर मि॰ हिमय की श्रीर से मरदार साहत्र की मेजे गये, उनका सार यहा दिया गया है—लेखक ]

(1)

नं॰ ७२५९।२४-३१८६ रेवेन्यू हिपार्टमेन्ट यम्बई किला १६-२-२८

जे. डब्ल्यू. स्मिथ, आई सी एस.

सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट, यम्बई सरकार की तरफ से श्री॰ वल्लमभाई झवेरमाई पटेल को

विषय—यारडोली ताल्लुके का नया चन्दोयस्त महातय.

(१) ज़िला स्रत के बारडोली ताल्लुके के नये बन्दोटस्त के सम्यन्ध में माननीय गवर्नर साहब के नाम ता० ६-२-२८ क्ये

# विजयी द्वारहोली

भापने जो पत्र भेजा, उसका नीचे लिखे अनुसार जवाव देने की सूचना मुझे गवर्नर और उनकी कौंसिल की तरफ़ से प्राप्त हुई है।

- (२) तार्र ज़ १३ फरवरी के टाइम्स से ज्ञात होता है कि आपने ता॰ १२ को बारडोली की सभा में भाषण करते हुए गवगेर साहब के प्राइवेट सेकेटरी के पत्र का यह अर्थ लगाया कि
  "नये बन्दोबस्त के विषय में किये गये अपने निर्णय पर सरकार
  पुनः विचार करने से इन्कार करती है। इसलिए आपने लगान न
  देने का आन्दोलन गुरू करने की सलाह लोगों को दी।" पर गवगेर साहब ने आपका पत्र रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की तरफ़ उचित
  कार्यवाही के लिए भेजकर सरकारी कार्य-पद्धित का पालन
  किया था। इसलिए आपका उपर्युक्त अनुमान ग़लत है। इस
  हालत मे आपने जो यह कहा है कि मैं अपने अनुयायियों को रोके
  हुए हुँ, उसका इस पत्र के जवाब से क्या सम्बन्ध है, सो गवर्नर
  साहब समझ नहीं सके हैं।
- (३) गवर्नर तथा उनकी कौन्सिल इस बात को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकते कि गुजरात को सरकार की लगान-नीति के कारण बढ़ा दुःख उठाना पड़ा है। इस बन्दोबस्त की मंजूरी देते समय उन्होंने जो यह कहा था कि यह ताल्लुका आने वाले तीस वर्षों में दिन-ब-दिन आबाद ही होता जायगा, इस पर वे अब भी हढ़ हैं। बारडोली और चोर्यासी ताल्लुक़े का पिछले तीस वर्षों का इतिहास इस भविष्य-कथन का सम्पूर्णतया समर्थन करता है।

# परिजिष्ट (१)

- (४) आप लिखते हैं कि मेटलमेण्ट अज़सर ने बन्दोवस्त नियमातुकूल नहीं किया, उन्होंने उन लोगों को बुलाकर मात-चीत तथा तहकोकात नहीं की, जिनका इस मामले में प्रत्यक्ष हित-सम्बन्ध है। आपकायह कथन ठीक नहीं। मि॰ एम॰ एस॰ जयकर रेवेन्यू-विमाग के एक अनुमनी अधिकारी हैं और वह बरानर हम महीने तक गाँव-गाँव व रोत-सेन घूमे हैं, उन्होंने किसानों से बातचीत की है और पूर्ण दक्षता के साथ लगान क़ायम किया है। इस विभाग में लगान क़ायम करने को जो मथा चली आई है, उसके अनुसार ही उन्होंने लगान कायम किया है। इसलिए यह कथन सच नहीं कि लोगों को अपने उजू पंत्र करने का मीक़ा नहीं मिला।
- (५) आप निसते हैं, (१) इस इलाक़े में इस बार पहले-पहल ही शिकसी लगान ( Rental ) को लगान कायम करने का प्रधान साधार बनाया गया है। (२) सेटलमेण्ट अफ़सर ने गॉंबॉ का बर्गीकरण भी बदल दिया।

भापके दोनों कथन सत्य है, पर उनमें कोई नवीनता नहीं। विक्रमी लगान (भर्यात ज़मीन के किराने को) पहली यार ही रूगान कायम करने का भाधार नहीं यनाया है। रूप्ट रेवेन्यू कोड की धारा १०० में यह उल्लेख किया गया है कि ज़मीन की क़ीमत के साथ-साथ किराना तथा रहन के अंकों को भी रूगान कृायम काते समय महत्त्व दिया जाय। और यह क़ानून आज १५ वर्ष से प्रध-रूत है।

वर्गीकरण में ज़रूर फेर-फार किया गया। पर ३० मे २२ २८ ४४३

और २९ से २१०९७ तक खगान घटाकर सरकार ने वड़ी दया में काम लिया है और अन्याय होने की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहने दी है। आपका कहना है कि किसानों की शिकायते, चाहे वे कितनी ही गम्भीर और उनका परिणाम चाहे कितना ही ज्यापक हो, सरकार तो उनको उकराकर लगान बढ़ाने पर तुरू गई है। किसानों की स्थिति पर विना विचार किये तथा उनको स्थिति की जाँच करने के लिए जितने साधन उपलब्ध हैं उन पर विना पूर्ण विचार किये ही नया बन्दोवस्त जारी कर दिया गया है। आपके इस कथन का गवनर और उनको कौंसिल दढ़तापूर्वक विरोध करते हैं।

आपने लिखा है कि ३१ गाँवों का लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में ता॰ १८ जुलाई सन् १९२७ को जो सरकारी प्रस्ताव हुआ, जिसके अनुसार किसानों को अपने उन्न दो महींने के अन्दर ऐश करने की नोटिस जुलाई के आख़िरो सप्ताह में दो गई थी, वह ग़ैरक़ान्तन है। इसका खुलासा यह है कि ऐसी नोटिसें उन्हीं गाँवों में लगाई जाती हैं, जहाँ सेटलमेण्ट अफ़सर द्वारा सिफ़ारिश किये गये लगान से भी अधिक लगान बढ़ाया जाता है। क़ान्त के अनुसार ऐसी नोटिसें जारी करने के लिए सरकार वधी हुई नहीं है। फिर भी यह प्रथा तो इसलिए पड़ गई है कि उसके ज़यें जनता को स्चना दे दी जाय, कि सेटलमेण्ट अफ़सर द्वारा स्चित किये गये लगान में सरकार ने कुल बृद्धि कर दी है। इसमें कीन-सी बात गैरक़ान्तन हो गई १ यह तो किसानों के साथ एक प्रकार की रिआयत ही हुई।

# परिशिष्ट (१)

भाप हिलते हैं कि भाजिती हुक्म ज़ाहिर करने से पहले किसानों की सभी शिकायतों का जवाय देना सरकार के लिए लाजिमी है और आजिती हुक्म की नोटिस छ महीने पहले से दिये विना यदा हुआ लगान सरकार वस्त नहीं कर सकती। गवर्नर और उनकी कैंसिल को ऐमे किसी क़ानून या प्रधा का पता नहीं, जिसमें इम तरह छ महीने पहले नोटिस देने की बात हो।

अन्त में में भापको लिए देना चाहता हूँ कि सरकार ने तो भपने अधिकारियोः हारा स्चित की गई दरों की अपेक्षा भी कम दरें निश्चित की हैं। सरकार ने इस बात का विशेष रूप से ख़याल रखते हुए यह निर्णय किया है कि जिसमें किसानों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अब सरकार बढ़ाये हुए लगान को वसुरू करना मुल्तनी नहीं कर सकती। न वह नये वन्दोयस्त पर किसी प्रकार पुनः विचार करना या और कोई रिआयत फरने ही के लिए तैयार है। यह घोषित कर हेने पर भी यदि धारहोली के लोग अपनी वृद्धि के अनुसार अयवा वाहर के लोगों की सीख में माकर खगान भरने में कोई गफ़त्रत करेंगे तो छेण्ड रेवेन्यू कोड के भनुसार जो कृ नूनन उपाय किये जाने चाहिए, उनका अवल-न्त्रन करने में गवर्नर तथा उनकी कैंसिल को किसी प्रकार का संकोव न होगा। ओर इसके फठ स्वरूप लगान जमा न करने वार्ली को जो कुछ मी सहना पढ़ेगा, उसके लिए सरकार जिस्मेवार न होगी। आपका सेवक---

> जे॰ डब्ल्यू॰ स्मिथ, रेवेन्यू सेक्रेटरी ।

#### विजयी बारढोळी

#### सरदार साहव का जवाव

भहमदाबाद ता० २३-२-१९२८

महाशय,

(तारीख़ १२ को बारडोली में दिये गये भाषण का सप्रमाण खुळासा करने के बाद आपने लिखा था—)

अपने पत्र के तीसरे पैरे मे आपने ज़ो लिखा है उसके उत्तर में मेरा यह निवेदन है:—

- (भ) गुजरात समस्त ब्रम्बई इलाके में सबसे अधिक लगान भरनेवाला प्रान्त है, इस बात को सब ने एक स्वर से कृब्ल किया है।
- (था) खेड़ा ज़िले के कितने ही ताल्लुक़ों में हाल ही पुराज़े बन्दों बस्त की अवधि समाप्त हुई है, उसमें भी ज्या बन्दोबस्त हुआ है पर उसके कारण लोगों की, जो दुईशा हुई, उसे देखकर सरकार को भी दया आगई और उसने कितने दी गाँवों में प्रतिशत १६ की रिआयत कर दी। पर जब स्थित इतने पर भी न सम्हली तब दो ताल्लुक़ों में तो फिर से सेटलमेण्ट करना पड़ा।
- (इ) इलाक़ में जो अच्छे से अच्छे ज़िले हैं उनकी जन-सख्या वपशु-धन के अंक देखने पर यही निश्चय होगा कि दिन-ब-दिन इन ज़िलों की दशा विगडती ही गई है। नीचे लिखे अंक मुतुष्य गणना तथा कृषि-विभाग के विवरण से लिये गये हैं।

# परिशिष्ट (१)

जिला भावादी सेती के लिए उपयोगी जानवर

१८९१ १९२१ १८८५-८६ १९२४-२५

शहसदाबाद ९,२१,५०७ ८९०,९११ १५९,३९० ११७,९२५

भढ़ीच ३,४१,४९० ३०७,७४५ ६७,६३१ ५६,९९५

सेता ८,७१,७९४ ७,१०,४८२ १,५७,७४४ १,०४,२६३

स्रुरत ६,४९,९८९ ६,७४,३५७ १,४६,५२० १,१२,६०३

इन में स्रत की जन-संख्या अवश्य कुउ चढी हुई दिखाई देनी है, पर इन अंकों को पढ़ते हुए पाठकों के दिल में यह श्याल आए बिना नहीं रहता कि कहीं इस ज़िले को भी अन्य नि सस्य ज़िलों की पंक्ति में बैठाने की गरज़ से तो यह लगान नहीं चढ़ाया गया है ?

- (ई) किसानों के सिर पर दिन-य-दिन कर्ज़ यदना जा रहा है, इस दलील को तो सरकारी प्रस्ताव में ताक पर ही रख दिया गया है। ग़ैर सरकारी जाँच से पता चला है कि पिछली लगान-कृद्धि के समय यारडोली पर ३२ लाख का कर्ज़ था। आज यह एक करोढ़ हो गया है।
- (व) सेटलमेण्ट अफ़सर ने ठीक क़ान्न के अनुसार ही जाँच की है; इसके उत्तर में फिर मुसे कहना पढ़ता है कि मैंने प्रत्यक्ष किसानों से खूब पूछ ताछ को है और मैं अब कह सकता हूँ कि सेटलमेण्ट अफ़सर ने नियमानुकूल जाँच नहीं की है। पटेल और पटपारियों के पास के दायलों पर ही उन्दोंने अपनी रिपोर्ट की बचना की है। मैं उनकी खुनौती देना हूँ कि वे सिद्ध कर के दिना

दें कि उन के 'जी' और 'एच' कोष्टक सच्चे हैं। उनकी रिपोर्ट तो 'रेकार्ड ऑव् राइट्स' से प्राप्त की गई अनिश्चित हक़ीकृत तथा असाधारण वर्षों में चढ़े हुए भावों के आधार पर लिखी गई है।

(क) आपके पत्र के पाँचवें पैरे का उत्तर कुछ विस्तार-पूर्वक देना पढ़ेगा। लगान-वृद्धि का विचार करते समय जमीन के किराये को इसी बार आधार-भूत माना गया है, यह मेरा कथन है। आप लिखते हैं, गवर्नर साहब इस बात को समझ नहीं पाये है कि यह मैं किस आधार पर कह रहा हूँ। बम्बई की सेटलमेण्ट कमिटी द्वारा प्रकाशित प्रश्न-पत्र के उत्तरों को ज़रा आप गवर्नर साहब के सम्मुख रख दें। ज़िला अहमदनगर के तत्कालीन कलेक्टर और उत्तर विभाग के वर्तमान कमिश्नर मि॰ डब्ल्यू॰ डब्ल्यू॰ स्मार्ट के मेजे एक अनुभवी रेवेन्यू अफ़सर की तरफ से गया हुआ नीचे लिखा जशब ज़रा गवर्नर साहब को पढ़कर सुना देने का कष्ट की जिएगाः—

"आजतक कभी केवल जुमीन के किराये के आधार पर स्नान निश्चय नहीं किया गया।"

भड़ीच के तत्कालीन कार्यवाहक कलक्टर श्री महेंकर ने

"अवतक सिर्फ जमीन के किराये को लगान बढ़ाने या न बढ़ाने" का आधार नहीं बनाया गया था।

स्वयं आपने भी लिखा था कि लगान का निश्चय करने के लिए कामीनो के क्रिये की दर हा पर्याप्त नहीं है। कम से कम भारत के

# परिशिष्ट (१)

इस भाग में तो केवल इन आर्थिक कारणां से ज्मीनें किराये पर नहीं उठाई जातीं। जहाँ आयादी घनी होती है, वहाँ ज़मीनों के लिए चढा-ऊपरी होती है। इस चढा-ऊपरी में किसान कई यार ज़मीन की हैसियत से भी अधिक किराया देता है, तब यह सवाल उठता है कि वह अपनी गुनर किम तरह करता है? इमका उत्तर यह है कि खेती का मौसिम चीतने पर फुर्सन के समय में किमान कुछ उद्योग करते हैं। काई येलगाडी किराये पर चलाना है, तो कोई गाय-भेंस रख कर दूध-घी बेंचता है। किमान कई बार भाषुक्रना के कारण अपनो बेची हुई ज़मीन को अधिक किराए पर ले लेता है।

पर ये सब कागज़ात सरकारी दफ्तरों में पढ़े हुए हैं, तथापि सेटलमेण्ट कमियनर ने यह नवीन रीति इनलिए अरत्यार की है कि सरकार
आगे चलकर ज़मीन के किराये को लगान निश्चय करने का एक
मात्र आधार स्वीकार करेगी। फिर आप इस के विषय में अज्ञान
प्रकट कर रहे हैं, यह देखकर मुझे आश्चर्य होता है। पर मैं यह
कहना चाहता हूँ कि सेटलमेण्ट कमियनर ने जिन रिलाकी
Values के आधार पर लगान का निर्णय किया है, उनमें से
अधिकांश, जिस तरह के उटाहरण उत्तर बनाये गये हैं, वैसे ही
किराये के अनुसार हैं, इसलिए लगान निश्चय करते समय उनका
उपयोग नहीं होना चाहिए।

(ए) मेटलमेण्ट अफसर तथा सेटलमेण्ट कमियनर की सिफ़ा-रिशों को सरकार ने जो नामजूर किया है, उसमें किसानों के प्रति न्याय करने की चिन्ता प्रकट नहीं होती। उससे तो इन दोनों

#### विजयी बारहोछी

ने जिन ग़लत अंकों और अनुचित आधारों पर अपनी सिफ़्रांरिशें की हैं, उससे होनेवाले घोर अन्याय की संकोच वंश की गई स्वीकृति ही व्यक्त होती है। ईससे तो यही फ्रकट होता है कि सरकार हर बहाने किसानों पर लगान बढ़ाने के लिएं तुल गई है।

(ए) इसलिए मेरा तो यही नम्न निवेदन है कि इस मामले की फिर एक बार निष्पक्ष जाँचे हो। इस तांब्लुक़े में जिन अनेक गाँचों को ऊपर के वर्ग में चढ़ा दिया है, उनकी देशों उन से कम कंगान वाले गाँचों की अपेक्षा बुरी होने पर भी उन पर इस परिचर्तन के कारण ६६ प्रतिशत लगान बढ़ गया है। साथ ही मैं यह भी कंह देना चाहता हूँ कि वालोड पेटा के (इन्हीं गाँवों के) पड़ोसी गाँवों की लगान इनकी तिहाई से भी कम है।

(ओ) छः महीने की नोटिस के सम्बन्ध में 'स्रवे एँण्ड सैटलॅंमेण्ट मैन्यूअल' के पृष्ठ ३९९ पर जो सरकारी प्रस्ताव है, उसे कुपंया ऑप पढ़ें। लेण्ड रेवेन्यू कोड की १०४ धारा भी ऑप देख जायें।

( भौ ) आपके पत्र कें सातवें पैरे में जो कुछ भी आपने लिखा है, उसके लिएं मैं आपका एंहसानमन्द हूँ। मुझे दुःखं। केवल इसी बात का है कि उसे लिखतें संमय आपने जिस भीषा का प्रयोग किया है, वह सरकार के एक ज़िम्मेवार अधिकारी की शोभा नहीं देती। मालूम होता है, आप मुझे और मेरे साथियों को बाहर के लीग समझते हैं। मैं अपने ही आटिमयों की सहायता कर रहा हूँ, इस पर आपको रोष है और उस रोष में आप इस

### परिशिष्ट (१)

यात को भूल रहे हैं कि जिस सरकार की तरफ से आप घोलते हैं, उसके शासन-यन्त्र में मुरय-मुख्य स्थानों पर तमाम "याहर के लोग" भरे पढ़े हैं। यद्यपि में अपने आपको भारत के किसी भी हिस्से के समान चारडोली का भी निवासी मानता हूँ, तथापि आपसे में यह कह देना चाहता हूँ कि में चंहाँ उनके निमन्त्रण पर ही गया हूँ और मुझे किसी भी समय जिदा देना उनके अधीन और इच्छा की पात है। पर में चाहता हूँ कि उनके प्राणों को दिन-रात चूसने वाले, वाहर से आये हुए, और तोप-यन्तूक के ज़ोर पर लदे हुए राज्य-तन्त्र को भी इतनी ही आसानी से विदा देने की ताकृत उनके अन्दर होती, तो क्या ही अच्छा होता ?

( अं ) में एक घार फिर अपनी निष्यक्ष जाँच वाली सूचना को रखता हूँ। यदि गवर्नर साईव को मेरी स्चना मंजूर होगी, तो उसी समय में ताल्लुके के लोगा को पुराना लगान जमा कराने की सलाह दे दूँगा।

( आ ) यदि गवर्नर साहब की आज्ञा हो, तो में इस पत्र-स्यवहार को प्रकाशित कर देनो चाहता हुँ।

> क्षापका विकस्त वरुरभभाई स्रवेरभाई पटेल

# सरकार,का श्राखिरो जवाब बम्बई ता० २७ फरवरी १९२८ ई०

#### महाशय !

आपने अपने पत्र के तीसरे पैरे में कई वार्तों की तरफ़ गवर्नर का ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले तो आपका यह दावा है कि समस्त बम्बई इलाक़े में गुजरात के समान भारी लगान किसी भी प्रान्त में नहीं है। आपका यह सर्व-सामान्य कथन चाहे सत्य हो या न हो, पर सरकार इस बान को मानने के लिए तैयार नहीं कि बारडोली ताल्लुके में अभी लगान अधिक है। नाशिक ज़िले के बागलाण ताल्लुके में लगभग यही दर है। बल्कि कहीं-कहीं तो इससे भी भारी लगान उसमें है। आप खेड़ा ज़िले का उल्लेख करते हैं, परन्तु खेड़ा ज़िले की परिस्थित बारडो-ली से विलक्कल भिन्न है।

चौथे पैरे मे आप किसानों पर दिन-दिन बढ़ते हुए कर्ज़ का उल्लेख करते हैं, पर इस विषय में सरकार न तो पुराने अक स्वीकार करने के लिए तैयार है और न नये। यह तो स्पष्ट है कि बारडोली के लोगों ने अभी दिवाला नही निकाल दिया है और न वे दिवाला निकालने की परिस्थित में ही हैं। ताल्लुक़े की जन-संख्या बढ़ गई है और अभी बढ़ती ही जा रही है। वहाँ तो दिवाले का एक भी चिन्ह नहीं दिखाई देता।

आप फिर यह लिखते सेटलमेण्ट अफ़सर ने अपनी रिपोर्ट कृत्न के अनुसार नहीं बनाई और इसके प्रमाण में आप यह बताते हैं कि —

#### परिशिष्ट (१)

- (१) रिपोर्ट 'रेकार्ड आव् राइट्म' की अविश्वसनीय हक़ी-कतों के आधार पर, और
- (२) असाधारण वर्षों में बढ़े हुए भावों के आधार पर लिखी गई है।

पहलेकारण का उत्तर यह है कि 'रेनार्ड भाव राइट्स' तो किसानों के वीच होनेवाले प्रत्यक्ष ध्यवहार का रजिस्टर है। पता नहीं भाप उसमें लिखी हकीकनों को किस कारण से अविश्वसनीय भानते हैं। सरकार तो उन अंकों को अविश्वसनीय नहीं मानती।

दूसरी दलील को पेश करते हुए मेटलमेण्ट का विरोध करने वाले यह कहना चाइते हैं कि १९५४ के वाद सारे ससार भी जो परिस्थित हो गई थी, वह असाधारण और क्षणिक है, और शीघ ही महायुद्ध के पहले जैमे दिन लौट आयेंगे। पर आज दम वर्ष होने पर भी जिस वस्तु का प्रभाय अब तक टिका हुआ है उसे देखते हुए सरकार उपर्युक्त हिष्ट बिन्दु को म्बीकार नहीं कर सकती।

इसके याद आपने इस यात के प्रमाण में कई अधिकारियों के मत उद्धृत किये हैं कि अवनक ज़मीन के किराये की टरॅ लगान निश्चय करने की एक मात्र साधार नहीं मानी यह थों। पर ऐसे अंक और सब्न तो अभी-अभी ही मिलने लगे हैं, जिन पर विश्वास किया जा सके। यह नहीं कहा जा सकता कि इस यान के महत्त्व को उपर्युक्त अधिकारी टीक ठीक समझ पाये होंगे। ऐसे अंक अब 'रेकार्ट आब् राइट्स' से मिलने लगे हैं। और उनका उपयाग कुठ वर्षों से किया जाने लगा है। सरकार ने जिस पदात का अब-लगन किया है वह ता॰ १७ मार्च १९२७ को धारा सभा में

#### विजयी बारडोली

माननीय रेवेन्यू मेम्बर साहब ने जो भाषण दिया था, उसमें प्रकट कर दी गई है। गवर्नर और उनकी कौन्सिल अक्षरशः उसी का पालन अब भी करते था रहे हैं।

लगान घटाने के सम्बन्ध में सरकार के हेतुओं का आपने बडा ही विपरीत अर्थ लगाया है। सरकार के हेतु और कार्य का किन्हीं सार्वजनिक कार्य-कर्ताओं ने ऐसा विपरीत अर्थ लगाया हो, इसका एक भी उदाहरण गवर्नर अथवा उसकी कौंसिल को याद नहीं पढ़ता 1

आपने 'सरवे सेटलमेण्टं मेन्युअल' की जिस प्रति का उक्लेख किया है, वह पुरानी है। बाद में जो फेर-फारं हुए, उनका उसमें समावेश नहीं हो पाया है। नये क़ानूनों के अनुसार सरकार की कार्यवाही बिल्कुल उचित है।

भापके पत्र ने तो नहीं, पर वम्बई के 'क्रानिकल' पत्र ने यह मत प्रकाशित किया है कि इगतपुरी कन्सेशन नामक रिआयंत देने के लिए सरकार लोकमत के सामने झुकी है, मज़बूर हुई है। यह विलकुल अनुचित है। यह लिखंने वाले को शायद पता नहीं कि यह रिआयत तो सरकार प्रजा के साथ सन् १८८५ से करती आई है, दक्षिण-गुजरात और दक्षिण-मराठा ज़िलों में की जाती है। जहाँ कहीं भी उसमें बंताई शर्तों का पालन किया जाता है, वहाँ-वहाँ यह रिआयत बराबर को जाती है। सरकार आशा करती है कि आप अपने लोगों को यह बात ठीक तरह समझां देंगे।

आपके पत्र के नर्वे परे से यह ध्वनि निकलती है कि ता 18 फरवरी १९२८ के पत्र में प्रकट किये गये विचार सरकार के केवल एक सेकेटरी के हैं। पर इस पत्र द्वारा मैं यह अम दूर करते हुए

कह देना चाहता हूँ कि इस पत्र के समान ही पिछले पत्र में प्रकट किये गये विचार भी गवर्नर साहब और उनकी कौंसिल के परिणत और निश्चित विचार हैं।

आपके पत्र के दसवें पैरे में लियो स्चना स्वीकार करने के लिए गवर्नर साहय और उनकी कोंसिल तैयार नहीं हैं। सरकार ने जो नीति प्रहण की है, वह आखिरी चार सम्पूर्णतया आपके सामने रख दी गई है। अब यदि इस विषय में कोई पत्र-स्यवहार करना चाहें तो कृपया मार्फत ज़िला कलेक्टर के कीजिएगा।

हमारे बीच जो पत्र-श्यवहार हुआ है टसे यदि समाचारपत्रों से प्रकाशित करा दिया जाय तो सरकार को ज़रा भी आपत्ति नहीं होगी।

आपका नम्न सेवक जे॰ डवत्यू॰ स्मिथ, रेवेन्यू सेकेटरी, वन्तर्इ सरकार

इस पर सरदार बल्लममाई ने एक विस्तृत बक्तव्य प्रकाशित करके सरकारी पक्ष की तमाम दलीलों का खण्डन करते हुए अन्त में अपनो उसी निष्पक्ष जींच वाली शर्त को पेश किया था। दलीलें वही थीं। इसलिए स्थानामान के कारण वे यहाँ उद्धत नहीं की जा सक्तीं।

#### , लगान-नीति .

टाइम्स को इण्डियन इयरबुक में भारत सरकार की प्रचलित लगान-नीति पर जो लेख है उसका सार नीचे दिया जाता है:—

सरकार की ज़मीन के लगान-सम्बन्धी नीति यही है कि मीन की मालिक सरकार है और ज़मीन का लगान एक तरह से उसे मिलने वाला किराया है। सरकार इस बात को महसूस करती है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से इस व्याख्या पर आपित की जा सकता है पर वह कहती है कि सरकार और किसान के बीच अभी जो सम्बन्ध है उसको स्पष्ट करने के लिए यही शब्द उपयुक्त है। किसान अपनी ज़मीन की हैसियत के अनुसार सरकार को लगान देता है। लगान पर समय-समय पर पुनः विचार करने के लिए जो सरकारी कार्य-वाही होती है उसे सेटलमेण्ट या बन्दोबस्त कहा जाता है। भारत में तरह के बन्दोबस्त है: स्थायी और अस्थायी। स्थायी बन्दोबस्त

तरह के बन्दोवस्त है: स्थायी और अस्थायी। स्थायी बन्दोबस्त में तो लगान हमेगा के लिए स्थिर कर दिया गया है, जो किसान या काश्तकार से नहीं विक ज़मींदार से वसूल किया जाता है। लाई कार्नवालिस ने सन् १७९५ में स्थायी बन्दोबस्त कर दिया; अवध और मद्रास के प्रान्तों के कुछ हिस्सों में भी स्थायी लगान निश्चित कर दिया गया था (१८५९)।

#### घरवायो वन्होवस्त

रोप सारे देश में अस्थायी यन्द्रोयम्न की प्रधा जारी है। सरकार के सरवे विभाग द्वारा की गई सरवे के आधार पर तीस-तीस वर्ष में प्रत्येक ज़िले की ज़मीन की पूरी आर्थिक जींच होती है। प्रत्येक गाँउ की जमीन नापी जानी है। नरते चनते हैं। हरएक किसान के खेत को उसमें प्रयव-प्रथक यताया जाता है, और उनके म्वत्य नथा अधिकारों का रिजस्टर रक्ता जाता है, जिसमें ज़भीनों का लेन-देन आदि लिख लिया जाता है। इस पुस्तक को "रेजार्ड ऑय राइट्स" में कहते हैं। यह सब जाँच कर उमके अनुसार लगान कृत्यम करने का काम भारत-सरकार की सिवल मिर्नि के ग्रास तौर पर नियुक्त सम्यों द्वारा होना है, जिन्हें सेटलमेण्ट अफ़सर कहा जाता है। मि॰ स्ट्रेची अपनी पुस्तक (इण्डिया के संशाधित संस्करण १९११) में मेटलमेण्ट अफ़सर के कार्यों का नीचे लिखे अनुसार दिस्टर्शन कराते हैं।

#### मेटलमेएट अफ्सर का काम

"सेटलमेण्ट अफ़सर को सरकार की माँग निश्चित करना पहनी है और जमीन-मम्बन्धी तमाम अधिकारों. हकों और जिम्मेवारियों को रिजस्टर कर लेना पडता है। उसकी सहायता के लिए हम काम के अनुमारी सहायक भी दिये जाते हैं, जो प्रायः सब देशी ही होते हैं। एक ज़िले का बन्दोवस्न करना एक बड़ी जिम्मेवारी का और भारी काम है, जसमें पहले दिन-रान काम में लगे रहने पर भी बरसों लग जाते थे। रोती-विमाग की स्थापना नया अन्य सुधारों के कारण अन तो मेटलमेण्ट अफ़सर का काम बहुत कुड़

#### विजयी बारडोली

भासान हो गया है। और वह पहले की अपेक्षा बहुत जर्दी समास हो जाता है। जितना भी काम सेटलमेण्ट अफ़सर हारा होता है द सकी उच्चाधिकारियों द्वारा जाँच होती है और लगान-निर्णय-सम्बन्धों उसकी सिफारिशें तभी अन्तिम समझी जाती हैं। उसके स्याय-सम्बन्धी निर्णयों की जाँच टीवानी अदालतों में हो सकती है। सेटलमेण्ट अफ़सर का यह कर्तव्य है कि वह ज़मीन-सस्बन्धी-उत्त तसाम अधिकारों और हक्क़ात को नोट कर है, जिन पर आगे चलकर सरकार या कसानों। के बीच आपस में क्षगड़ा होने की: सम्भावना हो। मतलब यह कि वह किसी बात में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जो कुछ भी बात हो उसीको वह ठीक-ठीक लिख है।"

दो प्रशालियाँ

अस्थायी बन्दोबस्त में भी छतान दो प्रणाछियों से वश्र्ष्ठ किया जाता है, एक रैयतवारी और दूसरी ज़मींदारी। ज़हाँ तक छगान से सम्बन्ध है दोनों से स्थूल रूप से यह भेद है कि रैयत-वारी प्रणाछी से जिन प्रदेशों मे छगान वस्ल किया जाता है वहाँ काश्तकार सीधा सरकार को छगान देता है, जहाँ जमीदारी प्रणाछी है, वहाँ जमींदार अपने प्रदेश का छगान खुद वस्ल करके देता है। स्पष्ट ही इसमें उसे भी कुछ हिस्सा मिलता है।

रैयतवारी प्रणाली भी दो तरह की है। एक तो वही जिसमें जिसान स्वयं सरकार को लगान देता है और दूसरी वह, जिसमें गाँव या जाति का मुखिया गाँव से लगान वसूल करके देता है। सरकार के प्रति जिम्मेदार तो मुखिया ही होता है। इस तरह की

प्रणाली उत्तर भारत में अधिक है और पहले प्रकार की रैयतवारी प्रणाली मदास, यम्बई, बहा। और आसाम में प्रचलित है।

पहले की अपेक्षा आजकर की लगान-नीति, खब प्रकार की जुमीनों पर, किसान के लिए अधिक अनुकूल है। पहले तो आगामी सेटलमेण्ट की भवधि में जमीन की जो औसत उपज कृती जाती थी और दसी पर लगान लगा दिया जाताथा, अब तो लगान कृतते समय ज़मीन की जो प्रत्यक्ष उपज पाई जाती है, उसी के आधार पर एगान का निश्चय किया जाता है। इसलिए यदि किसान अपने परिश्रम से या अनावास जमीन की पैदाबार को कुछ बद्ध छेता है तो, उसका सारा फ़ायदा उसीको मिलता है। हाँ, नये बन्दोयस्त के समय इस ज्मीन को किस वर्ग में रक्खा जाय इस पर पुनः विचार करके, यदि किसान का लाभ नहर, रेल जैसी-सार्व जनिक लाभ की वस्तु के कारण अथवा याजार भावों में वृद्धि होने के कारण यद गया हो, तो उस जुमीन को नये वर्ग में डाला जा सकता है। पर सरकार ने इस सिद्धान्त को अब कुबूल कर लिया है कि व्यक्तिगत परिश्रम से यदि किसान अपनी जुमीन की उपज बढ़ा लेता है तो उस पर छगान न बढ़ाया जाय । इस विषय में उसने छूछ नियम भी बना लिये हैं।

#### लगात की तादाद

भारत में ज़मीन पर जो लगान लिया जाता है उसकी एक निश्चित दर नहीं है; वह स्थायी वन्दोयस्त बाले प्रदेशों में एक प्रकार का है तो, अस्थायी बन्दोयस्त बाजे प्रदेशों में दूसरे प्रकार का। फिर ज़मीदारी तथा रैयतवारी प्रदेशों में और भी अलग-

#### विजयी वारडोली

अलग । रैयतवारी में भी वह ज़मीन की किस्म, उसके अधिकार आदि के अनुसार न्यूनाधिक है । वंगाल में लगभग १२,०००,००० पींण्ड ज़मींदार लोग अपनी रैयत से वसूल करते हैं । परन्तु चूंकि वहाँ स्थायी बन्दोबस्त हो गया है इसलिए सरकार उसमें से केवल १,००००० पौन्ड लेती है। अस्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में ज़मीदारों से अधिक से अधिक लगान का फ़ी सैकड़ा ५० सरकार वसूल करती है। कहीं-कहीं तो उसे फ़ी सैकड़ा १५ बल्कि २५ ही पडता है। पर यह निश्चित है कि वह फ़ी सैकड़ा १० से कभी अधिक नहीं होता। रैयतवारी प्रणाली में सरकार का हिस्सा कितना होता है यह ठीक ठीक बताना ज़रा कठिन ही है। पर ज़मीन की पैदावार का अधिक से अधिक पाँचवाँ हिस्सा सरकार का भाग समझ लिया जाय। इससे कम तो कई प्रकार के रेट मिलेंगे पर इससे अधिक तो कहीं नही हैं।

लगभग सोलह-सत्रह वर्ष पहले भारत के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने भारत-सरकार को अपने दस्तज़त से इस आदाय की एक दरख्वास्त (Memorial) मेजी थी कि ज़मीन की उपज के पाँचवें हिस्से से अधिक लगान वह कभी न ले। उस समय लार्ड कर्जन वाइसराय थे। उन्होंने इस 'मेमोरियल' तथा अन्य 'रिप्रेजेन्टेशेन्स' के जवाब में अपनी लगान-नीति के वचाव में एक प्रस्ताव प्रकाशित किया था। उसमें लिखा था कि "सरकार को जितना लगान लेने के लिए अभी कहा जा रहा है उससे तो इस समय वह बहुत कम ले रही है। प्रत्येक प्रान्त में औसतन लगान इससे कम ही है।" यह प्रस्ताव तथा उन प्रान्तीय सरकारों के बयान भी, जिन

पर यह कथन आधार रखता था, बाद में पुस्तकाकार छपा दिये गये ये। आज भी सरकार की लगान-नीति के नियामक सिद्धांतों को प्रकट करने वाली वहीं सबसे अधिक प्रामाणिक पुस्तक समझी जाती है। उपर्युक्त प्रस्ताव में कई सिद्धान्त प्रस्थापित किये गये हैं। उनमें से कुछ मुएय-मुख्य बातें नीचे दो जाती हैं।

#### लगान-नीति

- (१) जमींदारी प्रदेशों में सरकार की नीति की कुंनी यही है कि शने शने लगान कम किया जाय। अधिक से अधिक फ़ी सैकडा ५० मालगुनारों ली जाय। इस समय तो यदि गृलती 'होती है तो लगान कम वसूल किया जाता है, अधिक नहीं।
- (२) इन प्रदेशों में जुमींदारों के अध्याचारों से काश्तकारों की यचाने के लिए कानून बनाकर या अन्य तरह से हस्तक्षेप करने में सरकार कभी हिचकिचाती नहीं।
- (३) रैयतवारी प्रदेशों में यन्दोयस्त की मीयाद दिन य दिन अधिकाधिक यदाने की कोशिश हो रही है। नये यन्दोयस्त के समय जो जो कार्यवाहियों होती हैं उनको अधिक सरक और सस्ती यनाने की नीति है।
- ( ४) ज्मीन-सम्बन्धी स्थानीय कर बहुत ज्यादा और भारी नहीं हैं।
- (५) जैसा कि कहा जा रहा रहा है जमीन से इनना कर यसूल नहीं किया जाता कि उसके कारण लोग दरिद्र और कंगाल हो रहे हीं। उसी तरह अकालों का कारण भी लगान-नीति नहीं है।

#### विजयी बारडोळी

े तथापि सरकार ने आगे के कार्य की सुविधा के लिए कुछ सिद्धान्त कृत्यम कर लिये हैं।

- (अ) अगर लगान में चृद्धि करनी है तो वह क्रमश' और बहुत धीरे-धीरे की जाय; एकाएक वहुत सा कर न बढ़ा दियर जाय।
- (अ) लगान वस्ल करने में कुछ उदारता से काम लिया जाय। मौसिम तथा किसानों की दशा को ध्यान में रखते हुए कभी-कभी लगान वस्ल करने की तारीख़ बढ़ा दी जाय और सगान माफ़ भी कर दिया जाय।
- (इ) स्थानीय कांठनाई के समय खगान बढ़े पैमाने पर

### किसानो के जीवन-मरण का प्रश्न

- (१) ज़सीन पर से किसान का स्वामित्व उटा दिया गया है।
- (२) लगान का निर्णय करते समय प्रजा की राप नहीं खी जाती।
- । (३) नार्थिक जाँच तो होती है पर वह कितनी प्रामाणिक होती है इसमें सन्देह है। किसानों के हित की अपेक्षा सरकार के स्थान में पृद्धि कैसे हो यह उद्देश प्रधान रहता है।
- (४) अनुचित रीति से छगान बदने पर भी किसान की मुकार पर ध्यान नहीं दिया जाता।
- (५) लगान अदा करने से इन्कार करने पर किसान पर पाराधिक अत्याचार किये जाते हैं।

भव तक ज्मीन के स्वामिश्व सम्बन्धी प्रश्न पर देश के अधि-काश लोगों का ध्यान नहीं गया था। लगान निश्चय करने की प्रणाली का ऊपर जो वर्णन किया गया है उसने भी इस बात को संदिग्व ही रक्खा है। अर्थात् लगान ज्मीन का किराया है या कर यह संदिग्ध है।

अन्य देश में यह प्रश्न चहुत पहले में दद हो गया है पर हमारे देश की यान जुदी है। यहाँ तो है, विदेशी सरकार । उसके दित मिछ, हमारे हित मिछ । वह चाहे जितने अंत करण पूर्वक

#### विजयी बारडोछी

प्रजा के हित की वार्ते करे, उन पर वह अमल नहीं कर सकती। वह विवश है। इस अस्वाभाविक परिस्थिति से हम उसे और अपने आप को जितनी जल्दी मुक्त कर देंगे उतना ही हमारा और उसका कल्याण होगा।

इसके पहले हम स्थायी बन्दोबस्त का जिक्र कर चुके हैं। दोनों प्रकार के बन्दोबस्त में जमीन का छगान किसानों से नहीं बल्कि जुमींदारों से लिया जाता है। ऊपर कहा गया है कि इसमें सरकार जमींदारों से बहुत कम जमा छेती है। स्थायी बन्दोवस्त में वह छगान के फ़ी सैकड़ा ५० से अधिक नहीं छेती। पर इसके अलावा इन लोगों के पीछे कितने अप्रत्यक्ष अडंगे लगे रहते हैं क्या सरकार यह देखने की कृपा करेगी ? सरकारी अधि-कारियों की सेवा-ग्रुश्रूषा में इन लोगों का कितना पैसा बरबाद होता है ? जमीदार यह सब कहाँ से लाते हैं ? ग़रीब किसानों से ही वसूल करते हैं। उन पर अतिरिक्त कर लादते हैं। जो नहीं दे-सकते उन्हे बेदखल कर दिया जाता है। फिर सरकारी अधिकारी न्या चपरासी वगैरा समय-बे-समय स्वयं गाँवों में जाकर किसानों को मनमाना दबोचते है। इस कारण युक्त प्रान्त, बंगाल, बिहार उड़ीसा आदि उत्तर-भारत के किसान अत्यन्त दीन और निष्प्राण-से हो गये हैं। वहाँ मध्यम वर्ग का तो मानों अस्तित्व ही नहीं रहा। या तो मुफ्तोखर जुमींदार हैं या उनकी एडियों के नीचे दब कर अपनी आयु की सॉर्से गिनने वाले गुरीब किसान हैं।

प्रजानाशक लगान-नोति

कौर जहाँ रैयतवारी प्रथा है वहाँ का हाल १ निःसन्देह कुछ

अच्छा है। लेकिन ज़ , दारों के दिकार तथा सरकार के दिकार में उतना ही अंतर है जो एक मूर्न्छिन घायल और छटपटाने हुए घायल में होता है। एक जीवन से निराश हो गया है तो दूसरा दिन गिन रहा है। प्रसिद्ध इतिहास लेकिक सर विलियम हण्टर जो सन् १८८३ में चाइसराय की कीन्सिल में थे लिएते हैं—"भारतीय सरकार इतना लगान चस्ल कर रही है कि किसान के पास उतना अन्न अथवा द्रव्य भी नहीं रह पाता, जिससे वह साल भर अपना तथा अपने परिचार का पोषण कर सके।"

एक दूसरे सज्जन मि॰ एडवर्ड काम्टर 'भारत में जीवन' नामक अपनी पुस्तक में जो सन् १९०४ में छपी थी, लिखते हैं— "समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय किमान के जैसी करणा और दुःख की प्रतिमा दूसरी न दिखाई देगी। उसके शासक सदा से उसके प्रति अन्याय करते आये हैं। उसे चूसते-चूसते यहाँ तक चूसा जाता है कि शरीर में मुद्दी भर हिंदुयों और उनमें धुक-धुक करने वाले प्राण-मात्र मुदिकल से रह पाते हैं।" शायद ये भी इस दूर-दर्शिता के ध्रयाल से रहने दिये जाते हैं, जिमसे वे शासकों के पीने के लिए एक यन्त्र की तरह ताजा चून बनाते रहें!

सरकार का सनातन धर्म

यह कार्य केवल दस वीस वर्षों में ही शुरू नहीं हुआ है। भारत में जब में अंग्रेज़ी राज्य आया है तत्र से दसकी यह सनातन कार्य-प्रणाली ही रही है।

पार्शमेण्टके भूत-पूर्व सदस्य और 'संसार का प्रमुख' (Lordship of the World) नामक पुस्तक के रचयिना मि॰ सी॰

#### विजयी बारढोछी

जे॰ भोडानेल उपर्युक्त पुस्तक में अंग्रेज़ सरकारको भारतीय लगान-नीति के विषय में लिखते हैं—

'सचमुच एक विजेता राष्ट्र द्वारा प्रस्थापित संसार की सबसे अधिक न्यायपूर्ण शासन-संस्था को उसके कर वसूल करनेवालों की 'मूर्खता ने मिट्टी में मिला दिया।''

### क्या कारग है ?

सर जार्ज विन्सेण्ट ने जो वम्बई के उच्च-अधिकारी थे, वहाँ के सन् १८०७ के कृषि सम्बन्धी भयानक दंगे की रिगोर्ट में लिखा या "ज़रा उस भयंकर स्थिति की कल्पना तो कीजिए जिसके कारण भारत के किसानों को, जो स्वमावत अत्यन्त धीर च-सहन-धील हैं और सदा से अन्याय तथा अनुचित व्यवहार को चुपचाप सहते आये हैं, कुत्ते की मौत मरना स्वीकार करके भी अपने साथ किये गये अन्याय का दूर करने के लिए खून-खच्चर करने पर विवश होना पढा। ज़रा सोचिए तो, उनकी न्यायवृत्ति को कितनी गहरी चोट पहुँची होगी ? उनका धीर और शांति-शील हृदय ऐसे कुकृत्य करने पर उताक हुआ, उसके पहले उन्हें सरकार और उसके कृत्व को तरफ़ से कितनी निराशा हुई होगी !"

माननीय मि॰ ए॰ रॉजर्स आइ॰ सी॰ एस॰ और वम्बई की कौन्सिल के भूतपूर्व सभ्य ने भारत-सचिव को सन् १८९३ में लिखा था—

### यह न्याय है!

"सन् १८८० से लेकर १८९० तक के ११ वर्षों में जमीन का लगान वस्ल करने के लिए ८,४०,७ ३ किसान परिवारों की

२९,६%,०८१) रुपये क़ीमत की जंगम-सम्पत्ति कुर्क कर लो गई।
परन्तु जय उतने से भी काम न चला तय उनकी १९,६२,३६४
एकड़ ज़मीन की काइत करने का हक वेंच व्या। पर सरकार
को इसके ख़रीटदार ही नहीं मिल सके। तय उस १९,६३,३६४
एकड़ ज़मीन में से ११,७४,१४३ एकड़ ज़मीन स्वयं सरकार को
ही रख छेनी पढ़ी। इसके मानी यह हुए कि नहीं यह कहा जाता
या कि लगान न्याय-पूर्वक चढ़ाया गया है तहीं उसी लगान पर
६० प्रतिशत ज़मीन को खरीदने वाले ही नहीं मिले। बम्बई
इलाई की लगान प्रणाली का इतिहास नामक अपने ग्रंथ में मैंने
इजारे की पद्धित की ब्रुराइयों का दिग्दर्शन कराया है। पर यदि
वह ब्रुरे से ब्रुरे रूप में भी प्रचलित हो, फिर भी उसमें यह स्थित
हायद ही कभी उपस्थित हो कि ८,५०,००० काइतमारों को
लगान न दे सकने के कारण, अपनी १९,००,००० एकड़ ज़मीन से
हाय धोना पढ़े।"

### राज्य है या लुटेरापन !

अब मदास का हाल सुनिए।

मदास प्रान्त की खेती पर निर्वाह करनेवाली आयादी का लगभग ८वीं हिस्सा दस-त्रारह वर्ष में राह का भिदारी बना दिया गया। लगान के न दे सकने के कारण उसकी ज़मीन और घर भी छिन गये। केवल देत ही नीलाम पर नहीं चढ़ाये गये दिक पहनने के फटे-पुराने कपड़ों को छोड़ कर माल, असबाव, खाना पकाने के दतन, ओड़ने निछाने के कपड़े आदि जो हाथ आया वह सन शाही दार्च की पूर्ति करने के लिए कुई कर लिया गया। पर

#### विजयी बारडोली

इसके साथ ही अगर एक बात और न कह दी जाय तो चित्र अध्रा ही रह जायगा। "विवछी-करण" अथवा सर्वस्वापहरण की यह किया १८७७-७८ के उस महामयंकर अकाल के ठीक बाद ही की गई थी, जिसमें मद्रास की ३०,००,००० जनता अन्नामाव के कारण छटपटाती हुई इस लोक को छोड़ कर चल बसी थी! और यह शासन-व्यवस्था विषयक भयंकर अपराध किनकी मूर्जता का फल था? वे थे नौकर शाही के सच्चे दयालु अंग्रेज़ कर्मचारो जो दो-दो वर्ष में यहाँ से वहाँ घूमते-फिरते थे। जो पैसा इकट्ठा करनेवाली मशीन के जड़ पुजें थे जो काम तो रगड़ कर करते हैं भगर दिमाग से काम नहीं लेते।"

### किसान की जान की गाहक

भारत का परम सुसम्पादित और अनुदार अख़बार पायोनियर एक लगान सम्बन्धी जाँच-समिति पर उसी ज़माने में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखता है:—

"किसान के हृदय को भग्न करने वाली आख़िरी वस्तु हाल ही में बढ़ा हुआ लगान है यों चाहे किसी भी नाप से आप उसको तौल कर देखिए, वह सचमुच बहुत ज्यादा है; असहा है। और यदि उन किसानों की स्थिति पर विचार करते हुए देखा जाय, जिन पर वह लादा गया है, तो कहना पढ़ेगा कि वह उन्हें पीस डालने वाला है—नाशकारी है। कई गाँवों पर तो वह दूना कर दिया गया है और बहुतेरे किसानों पर दूने से भी ज्यादा लगान चढ़ा दिया गया है। स्वयं लगान-वृद्धि की रिपोर्ट का यह कहना है कि लगान में प्रति रात ३८ वृद्धि की गई है।

और सो भी ऐसे समय जब कि वर्ष सराव था। स्थानीय अधिकारियों की वात मानी जाय तव तो वह ७७ प्रति शत तक पहुँचता है। एक सभ्य सरकार को संसार की नजर में गिराने वाला, उसका धिकार करने वाला, इससे अधिक घृणित अपराध इतिहास में पहले कभी नहीं लिखा गया था। ' पंजाव और उत्तर भारत की हकीक़तें भी इसी प्रकार की मूखंता प्रकट करती हैं।

### "श्रंश्रेजों का राज्य इव जायगा"

पचास वर्ष पूर्व लॉर्ड छारेन्स ने 'साधारण सभा' की एक कमिटि के सामने गवाही देते हुए कहा था "अगर खेती पर आजीविका चलाने वाली जनता कहीं अंग्रेज सरकार की दुश्मन हो गई तो भारत में अंग्रेजों का राज्य हुया ही समझिए।"

उपर लॉर्ड कर्जन की जिस नीति का वर्णन किया गया है, उस में किसान, के जन्म-सिद्ध और स्वाभाविक अधिकारों को स्थान नहीं दिया गया है। फिर भी यदि हम उसे क्षण भर अच्छी मान लें तो उसके परिणाम अच्छे होने चाहिएँ थे। स्वयं अंग्रेज पदाधिकारी तथा पार्लमेण्ट के सम्यों के शब्दों में हमने सरकार की लगान-नीति का परिणाम बता दिया है। सचमुच यह है तो दुर्देव कि हमारे देश की स्थिति का वास्तविक दर्शन कराने के लिए हमें विदेशी विद्वानों द्वारा प्रकट किये गये मतों का आश्रय लेना पहा। यदि भारतीय जनता के कप्टों की पाठकों को सम्पूर्ण कल्पना न हुई हो तो इन सौ-डेट सौ वपों के इतिहास

#### विजयी बारडोळी

को पाठक देख जायँ। हाँ, अंग्रेज और उनके स्तुतिपाठक इतिहास लेखकों से वे सावधान रहें।

यह सौ-डेट सौ वर्षा का इतिहास हमारे आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सर्वाङ्गीण पतन का इतिहास है। और सब बातों का विचार करने के लिए यहाँ न स्थान हैन प्रयोजन ही है। प्रत्यक्ष किसानों से सम्बन्ध रखने वाली सबसे महत्वपूणें बात है, अकाल। अकालों से देश की समृद्धि का पता चलता है। लोग कह सकते हैं कि अकाल तो देवी नारणों से आते हैं। आगे चल कर हम बतायँगे कि उनका कारण बहुत भारी हद तक मनुष्य भी हैं।

### श्रकालों का दौरा

इतिहास कहता है कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले यहाँ बहुत कम अकाल पड़ते थे। जहाँ तक पता लगाया गया है उससे ज्ञात होता है कि ११ वीं शताब्दी में दो, तेरहवी शताब्दी में एक, चौदहवीं में तीन, पन्द्रहवीं में दो, सोलहवीं में तीन, सत्रहवी में तीन और सन् १७०० से लेकर १७४५ तक चार अकाल पड़े थे।

### ढाई करोड़ श्रादमी भूख से मर गये।

जहाँ समस्त १७ वी सदी में इस ससार में जितने भी युद्ध हुए उन में कुछ ५० छाख मनुष्य मरे तहाँ इस अमागे देश में उन्नोसनी सदी के अन्तिम चरण में हो, अर्थात् १८०६ से छेकर १७०० तक ही, केव्छ अकार्लों से (बीमारी के कारण नहीं)

२,६०,००,००० मनुष्य मरे! स्मरण रहे कि १७ वीं सटी में संसार में सबसे अधिक युद्ध हुए हैं।

### नये युग के देशानिक स्रकाल

वीसवीं सदी में १९०६, १९१८, १९२१, १९२५, में अकाल पढ़े थे। पर वे इतने भयंकर नहीं प्रतीत हुए, क्योंकि यह सो सम्यता और विज्ञान की सदी है, अर्थात् अमल भी वैज्ञानिक रीति से सूक्ष्म रूप धारण करके अधिक से अधिक मानव हत्या करते हैं। अकालों ने वीमारियों का रूप धारण कर लिया है। इस वीसवीं सदी के इन २०-२५ वर्षों में प्लेग, हैजा, इन्फ्ल्यू- ऐक्षा और क्षय आदि धीमारियों के कारण जितनी मनुष्य-जाति का नाश इस देश में हुआ है वह उन्नीसवीं सदी के अमलों से कहीं अधिक है। केवल १९१८ के इन्फ्ल्यूऐक्षा में ही इस देश के ८० लात खी-पुरुष मृत्युके शिकार हुए थे। प्लेग और हंजा तो मामूली रोग से हो गये हैं। मारत में क्षय भी दिन य दिन बदा भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। वाफी पोपक मोजन न मिलने तथा शक्ति से अधिक परिध्रम करने से वह होता है।

### जाँइएट कमिटी की मूचना

ज्यां-ज्यां देश के नेवाओं का ध्यान इस तरफ जाने लगा, उनको इन सारी बुराईयों का कारण यहाँ विदेशी सत्ता का राज्य होना ही दिखाई दिया। त्र उसके लिए प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। स्त्राय दादामाई नौरोजी ने अपने इंग्लेंब्ड में दिये भाषणों में इन इकालों को सरकार की इमी लुद्र-पोर नीति का फढ़ बताया था।

#### विजयी बारडोली

जिसका सार पाठक पहले पढ़ ही चुके हैं। स्व॰ दादाभाई के वाद स्वर्गीय लोकमान्य, स्वर्गीय गोखले आदि ने स्वराज्य का आन्दोलन शुरू रक्खा। सुधारों की भनक सुनाई दी। भारत को उत्तरदायी शासन-तन्त्र देने के लिए सन् १९१९ में विचार प्रारम्भ हुआ। उस समय एक जॉइण्ट कमिटी की स्थापन भी हुई। लगान-वृद्धि करते समय सरकार को किस नीति से काम लेना चाहिए इस विषय पर कमिटी ने अपने विचार यों प्रकट किये हैं—

"जब कोई नवीन कर बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हो तब इस प्रश्न को धारा-सभा में विचारार्थ पेश करने की प्रथा ग्रुरू होनी चाहिए। ज़मीनों का लगान केवल एक किराया है या कर है, इस विषय पर बिना अपनी राय प्रकट किये हम यह सलाह तो अवश्य देना चाहते हैं कि ज़मीन पर कर बढ़ाने का श्रधि-कार जितनी जल्दी हो सके धारा-सभा के श्रधीन होना ज़रूरी है। किमटी अब इस बात को अनुभव करने लगी है कि ज़मीन का लगान निश्चय करने के ख़ास-ख़ास सिद्धान्त, जमीन की कीमत आँकने की रीति, ज़मीन का किराया, बन्दोबस्त की मीयाद और लगान किन-किन अवस्थाओं में और किन शर्तों पर बढ़ाया जाय आदि बातों के विषय में अब कृतनन बन जाना ज़क्ररी है।"

परन्तु अवतक इन विचारों पर अमल नहीं हुआ। दूसरे भान्तों ने इन पर कहाँ तक अमल किया, सो तो हम नही जानते। परन्तु बम्बई इलाक़े में इस सिफ़ारिश की जो गति हुई है, उसे सुना देना आवश्यक है।

१९२४ ई॰ तक ये वचन कोरे ही रहे । बग्बई की धारा-सभा

के एक सम्य को कहीं यह इच्छा हुई कि देगें यदि इन वचनों पर अमल कराया जा सके तो क्यों न कोशिश की जाय ? अतः उन्होंने घारा-समा में इस आशय का एक प्रस्ताय पेश किया कि जॉइण्ट कमिटी की उपयुंक्त सिफारिशों पर अमल करने, तथा उसके लिए कानून बनाने की गरज से घारा-सभा को अपने सरकारी और लोक-नियुक्त सम्यों की एक कमिटी बना लेनी चाहिए, जिसमें शोक-नियुक्त सम्यों की संदया अधिक हो। और जवतक जाइएट कमिटी को सिफारिश के अनुसार कोई क़ानून नहीं यन जाता तवतक न तो नया रिविज़न गुरू किया जाय धीर न नये वन्दोवस्त पर खमल किया जाय। पर भला, सरकार को यह प्रस्ताव कैसे पसन्द हो सकता था ? सरकारी सन्यों ने उसका विरोध किया। परन्तु बहुमत से वह आंतर म्बीकृत तो हो ही गया। तब सरकार को 'लैण्ड रेवेन्यू असेसमेण्ट कमिटी' नामक एक कमिटी बनानी पढ़ी। परन्तु इस प्रस्ताव के महरय-पूर्ण भंश का (जो गहरे मोटे टाइप में छपा है) सरकार ने पालन नहीं किया ।

इस यात को भी तीन वर्ष हो गये। जॉइण्ट किटि की सिफ़ारिशों का मूळ हेता तो यों ही रक्खा रह गया। किमिटि नियुक्त हुई, परन्ता एक के बाद एक ताल्लुके का यन्दोयस्त तो होता ही रहा और सरकार ने इस तरह अपना यतांव जारी रक्खा, मानों इस विषय में धारा-समा में कोई प्रस्ताव ही स्वीकृत न हुआ हो। तय सन् १९२७ में सरकार को जागृत करने के लिए फिर एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव

#### विजयी बारढोसी

द्वारा धारा-सभा ने गवर्नर और उनकी कौन्सिल से सिफ़ारिश की कि लगान के सम्बन्ध में नियुक्त को गई किमटी की सिफ़ारिशों पर ख़याल किया जायं और उन पर अमल करने के लिये क़ानून बनाया जाय। और, चूँकि १९१३ में धारा सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के होते हुए भी इतंनी अगह लगान-बृद्धि हुई और नये बन्दोबस्त हुए इस लिए इस क़ानून पर सन् १९२४ के मार्च से अमल किया जाय। साथ ही इंन नये बन्दोबस्तों में जो लगान निश्चत किया गया है उसकी चसूली तवतक मुल्तवी रक्खी जाय जबतक कि यह क़ानून नहीं बन जाता।"

देवेन्यू किमटी की रिपोर्ट पर जो रेज़ेल्यूशन पास किया है, उसने अशं हा भारतीय हृदय को भीर भी बुरी टेंस लगाई है। पाठकों को शायद, पता न होगा कि उक्त किमटी में २२ सदस्य थे। इनमें से केवल सात सदस्यों ने किमटी की रिपोर्ट पर विला किसी गतें और निपेध के दस्तज़त किये थे। सरकारी और ग़ैर सरकारी सदस्यों के बीच ज़ासा युद्ध हुआ। सात सरकारी सदस्यों ने भीर छः गैर सरकारी सदस्यों ने भी अपने अपने भिन्न मत वाले नोट पृथक पृथक दिये हैं। और जरा मंज़ा तो देखिए। किमटी की जितनी भी महत्वपूर्ण सिफारिश हैं, उनको सरकार ने ताक पर रख दिया है। और लगान निर्णय के आधार के सम्बन्ध में हमें कहा गया कि पूर्ण विचार करने पर सरकार सरकारी सदस्यों के इस इप्ट वोणको स्वीकार करने पर मजबूर हुई है कि जमीन का किराया

(Rental value) ही जमीन के लगान का नर्णय करने का प्रकार का अधार हो।

अब इस बान को देखिए कि सरकार इस किराये का कितना अंश लगान के रूप में ले। कमिटी ने बहुमत से यह फैसला किया कि सरकार इस किराये का २५ प्रति शत से अधिक अंश लगान के रूप में न लें। पर यहाँ पर भो गवर्नर जनरल इन कीन्सिल का ख़याल है कि सरकार चर्चमान रिवाज को ही कायम रक्ते, ' अर्थात् किराये के प्रतिशत ५० हिस्से को अपने लगान को चरम-सीमा समझे तो अनुचित न होगा।

कमिटी के गैर सरकारी सम्यों ने इस यात की सिफ़ारिश की थी कि यदि किसान कुए वगैरा खोट कर अपनी ज़मीन सींचे, कमाने और उसकी उपज को वडाले तो सरकार उस पर सिचाई की जमीन का लगान न लगावे, पर इन सम्यन्य में भी सरकार ने ने कहा-'सरकारी सम्यों ने इसके विरोध में जो दलीलें पेश की हैं. उनका ग़ैर सरकारी सम्यों से ठीक-ठीक उत्तर नहीं बन पदा हैं। इसलिए सरकार गैर सरकारी सम्यों की सिफ़ारिशों को स्त्रीकार करने में असमर्थ है।"

पर किमटी के गैर सरकारी सम्यों की एक मिफ़ारिश तो ऐसी थी, जिस में सरकार की तिनक भी द्वानि नहीं थी । सिफ़ा-रिश यह थी कि सेटल्मेण्ट अफ़सर की सहायता के लिए ताल्कुका-लोकलबोर्ट द्वारा चुने हुए किसानों के दो प्रतिनिधि यन्टोबस्न के लिए दिये जार्य । पर यहाँ भी नहीं बात । वहा जाता है "सरकारी सदस्यों ने इस नात के निरोध में जो दलीलें पेश की

### विहायी बाहदीली

हैं, उनसे सरकार सहस्त है, इसलिए वह गैर सरकारी सभ्यों की सिफ़ारिशों को मंजूर नहीं कर सकती।"

इस तरह इस प्रस्ताव ने तो पार्छमेण्टरी कमिटी के उद्देश्य पर ही कुठाराधात कर दिया और उस-दुप्ट- प्रणाली को 'आयुष्यमधी' भव' का आशीर्वाट दे दिया। उपर्युक्त प्रस्ताव पर भाषण करते हुए वस्बई के रेवेन्यू मेस्वर ने कहा था:— 'में यह बता। देता' चाहता हूँ कि-जिन पत्न्चीस ताल्लुकों का नया बन्दोवस्त हुआ है उनसे सरकारी आय १०॥ लाख रुपये बढ़ जाती है। और यदि ऐसे आर्थिक कप्ट के समय कोई। माननीय सम्य सरकार को इतनी-भारी एक म का त्याग करने की सलाह देना उचित समझेंगे तो मुझे, सचमुन-आश्चर्य, ही-होगा।"

बम्बई के वर्त्तमान रेवेन्यू मेम्बर के इस कथन से मि॰ फ्रेंबर टायलर के १८४१ ई॰ में कहे गये इन शब्दों की जरा तुलना की जिएगा—"लगान का निर्णय करते समय हमारे सामने।रेयत-की भलाई का-सवाल प्रधान रहता है। उस समय हमें यह नहीं। सोचना चाहिए कि वे सरकार को अधिक से अधिक कितना दे सकते है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि सरकार उनके साया अधिक से अधिक कितनी रिशायत कर सकती।है।"

भयवा सर बार्टल फ़्रेअर का जो सन्। १८६४ में बाबई को नावर्त्तर थे, —यह वक्तन्य देखिए।

"सरकार;का तो यह साफ़ साफ़ कानूत है कि आधिक बार्तें उसकी नज़र में गौण हैं । वह तो बजाय खगान बढ़ाने के इस बात की ओर ध्यान दे, कि मौख्सी हक और सीस्य खगान का

(Fixity of Tenure and Moderation of Assessment) का जनता पर क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ता है और उससे जनता की हालन सुधरती है या नृहीं।"

क्हाँ प्रारम्भिक अधिनारियों के ये शब्द और कहाँ आज-कल की यह निर्लंडा लोभ-यूत्ति ! इसका असर किमान पर जितना भयंकर हो रहा है, उसकी क्रमान शहरों में चैठे-चैठे नहीं की जा सकती । वह तो उनके नर-कंकालों को तथा ट्टी-फूटी झॉपड़ियाँ को देखकर ही होगी।

सरकार की इस प्रजा-नाशक लगान-नीति के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए वम्बई धारा-सभा के सम्माननीय सम्य राव साहेब दादूभाई देसाई लिखते हैं—

"यह देश अंग्रेज़ों के जाने से पहले आयाद क्यों था ? और उसके याद लगभग सी वर्षों में महायुद्ध के पहले पहल तक, अंग्रेज़ी राज्य से मिलनेवाली सारी बाहरी सुविधाओं के मिलने पर भी यह इस तरह पामाल क्यों होता गया!

"मालूम होता है, सेटलमेंट किमश्नर ने अथवा कलेक्टर ने इन प्रश्नों पर कोई विचार ही नहीं किया। इन सय बातों पर यदि विचार-किया जाय तो वे देखेंगे कि—

(1) लगान सम्बन्धी मौजूदा कानृन तथा उसपर जिस तरह अमल होता है वे दोनों सदोप हैं, इकतफ़ाँ हैं। फलन उन के कारण जनता को जो लाम मिल सकते हैं वे भी कभी-कभी मिल नहीं पाते। कृत्नृन पर अमल तो उसे तोड़ने के लिए ही होता है।

#### विजयी बारहोली

- (२) एक समय किसान अपने छोटे-से-छोटे खेत पर जिस एकान्त सत्ता का उपभोग करता था उससे वह अब छीन छी गई है। वह बेचारा अब सरकार का गुलाम बन गया है।
  - (३) किसान शिथिल, निराश और कर्जदार हो गये है।
- (४) लगभग सवा सौ वर्ष के शान्त शासन के बाद भी किसानों की दशा पहले की अपेक्षा बिगद गई है।
- (५) ज़मीन की उत्पादक शक्ति घट गई और घटती जा रही है। अमेरिका के मुक़ावले में यहाँ फी एकड़ एक तिहाई पैदा-वार होती है। इसका कारण यह है कि लोगों के पास गिने-गिनाये साधन होने के कारण ज़मीन में अब सत्व नहीं रहा।
  - (६) उच्चवर्ग के किसान घटते जा रहे हैं।
- (७) दूसरे देशों की समानता में हमारे देश को खड़ा करने-के लिए जिस वल और पूँजी का ज़रूरत है वह हमारे पास नहीं है। इस लगान-नीति के कारण वह अनुकूलता हमें नहीं मिल पाती। मौजूदा परिस्थिति में नीचे लिखे अनुसार परिवर्तन होना ्रूसी है।
- (अ) अपनी ज्मीन पर किसान की संपूर्ण सत्ता होनी चाहिए।
- (आ) लोकलबोर्ड के कर को छोड कर किसान पर कोई ऐसा कर न'लगाया जाय, जिसमें सरकार के। प्रत्यक्ष कुछ खर्च न करना पड़ता हो। ज़मीन के लगान के साथ-साथ और दूसरी तरह जो बहुतेरे दूसरे कर किसान को देने पड़ते हैं वे उठा दिये जाय,

इसका मतलब यही है कि ज़मीन का लगान मामूली (स्डिंग ज़मीन का) ही लिया जाय। यदि किसान अपनी ज़मीन को सुधार के तो उस पर कर न बढ़ाया जाय। यदि हम क्षण भर के लिए सरकार को ज़मीन की मालिक मान भी लें तो सुधरी हुई ज़मीन पर कर यदाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सरकार तो परती की ऊजद ज़मीन की ही मालिक थी। इसलिए वह मुधरी हुई ज़मीन पर अधिक लगान नहीं ले सकती।

- (इ) इस विषय में दीवानी अदाखतों की सत्ता की पुनः स्थापना होना ज़रूरी है। अगर किसान को यह प्रतीत हो कि उसकी ज़मीन पर लगान का निर्णय करने में उनके साथ अन्याय हुआ है तो उसे अपनी फर्यांद दीवानी अदालत में करने की सुविधा होनी चाहिए।
- (ई) सरकार को स्थायी बन्दोवस्त एक बार कर देना चाहिए।
- (उ) जो जमीन खेती के काम में नहीं था रही है उस पर से सब कर उठा लिये जायें।
- (क) जमीन का खगान केवल उन्हों किसानों में वस्ल किया जाय जिनकी वार्षिक भाय ५०९) से अधिक हो। इस से कम आप वाले किसानों के लिए जमीन का लगान माफ़ होना चाहिए। भाय-कर में यह इद २,००९) रक्षी गई है। यदि इस नहीं तो अपने पेट भरने इतनी रकम तो एक किसान को बिना किसी प्रकार के कर के मिलनी चाहिए। अर्थशास्त्र के अनुसार भी बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीन वाले किसानों का दर्ग

### विजयी बारडी छी

साहुकार तथा संरकार की चक्की के बीच पिस जाता है। इस लिए उसे अपनी फ़सल साहुकारों के हाथ बड़े सस्ते दाम पर बेंचनी पड़ती है। कई बार तो फ़सल को बिना कार्ट ही उसे बेंच देना पड़ती है।"

<u>~₩</u>~

(1)

## कान्न के विवाता

### मुन्शो-कमिटी का निर्णय

बारबोली के किसानों पर जो अग्याचार हुए थे उनकी आँच करने के लिए श्री कन्हेंयालाल मुन्शी के सभापतिस्व में एक समिति बनाई गई थी। उसकी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हो गई है। मैंने उसकी एक प्रति मँगाई थी। पर अभी तक उसके न मिलने के कारण इलाहाबाद के पायोनियर अख़्यार में कमिटी के निर्णय का जो सार आया है उसी को यहाँ उद्धत कर देता हूँ।

"कमिटी में नीचे लिखे सात सभ्य थे, जो धारा-सभा के भी सम्य हैं।

भी कन्हैयालाल मुंशी (अध्यक्ष) रावनहातुर भीमभाई नाईक बा० एम० बी० गिल्डर श्री चन्द्रचृंड मि॰ हुमेनभाई लालजी श्री शिवदासानी

और, भ्री खरे (मन्त्री)

किये। जिन लोगों को कैंद या अन्य प्रकार की सजायें हुई थाँ, उनके अदालती फैसले भी कमिटी ने पड लिये हैं। और उनके आधार पर अपनी सूचनायें बनाई हैं।

#### विजयी बारढोछी

#### रौर सरकारी

यह स्मरण रहें कि सरकार का इस कमिटी से अथवा उसकी जाँच से कोई सम्बन्ध नहीं था इसलिए इसके निर्णय इक-तर्फ़ा हैं।

'अच्छी तरह' जाँच करने के बाद किमटी नीचे लिखे निर्णयों पर पहुची है-

ें खालसा की नोटिसें कानून के अनुसार न बनाई गई थीं और न चिपकाई गई थीं। यह सिद्ध करने के लिए किमटी के पास काफ़ी सबूत हैं कि जो नोटिसें जारी की गई थीं वे नियम कें प्रतिकृष्ठ थीं। उनमें से बहुतेरी ग़लत जगहों पर लगाई गई थीं और कईं उनमें निर्दिष्ट तारीज़ के बहुत समय बाद।

### खालसा का संमर्थन नहीं हो सकता

जो जमीनें खालसा की गई उनका न नैतिक दृष्टि से समर्थन किया जा सकता है, न सुशासन की दृष्टि से। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आवश्यकता से कहीं अधिक कीमत की स्थावर संपत्ति खालसा कर ली गई है। कार्यवाहक (Executive) विभाग को ज़मीनों का फ़ैसला करने के लिए बहुत सज़्त अधिकार दे दिये गये थे। ३,००,००० रुपये कीमत की जमीने ११,००० रू० में वैंच दी गई थीं।

जित्तयाँ और जंगम सम्पत्ति के नीलाम जिस तरह हुए वे गौरकान्तन थे। दरवाजे तोड़ कर मकानों के अन्दर घुसने की तो रेवेन्यू अधिकारियों ने अपनी मामूली नीति बना ली थी।

### परिशिष्ट ( ४ )

जिन लोगों में पास कोई ज़मीन न थी और फलतः जिन्हें सगान नहीं देना था उनकी भी सम्पत्ति ज़ब्त और नीलाम की गई है। नीलाम में सरकारी अधिकारी, पुलिस, और रेवेन्यू-विभाग के चपरासियों तक को घोली लगाने और नीलाम की चीज़ें ख़रीदने दिया जाता था। प्रायः तमाम नीलामों में ये चीज़ें अज़हद कम कीमत में वेची गई थीं।

### जानवरों के साथ निर्देयता

नीलाम के लिए पकड़े गये यहुत से जानवरों को यही निर्दय-से पीटा गया। उन्हें घास या पानी भी ठीक तरह नहीं दिया गया। पठानों की नियुक्ति का भौचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। उनका व्यवहार अत्यन्त लजाजनक या और एक घटना तो ऐसी भी हुई जिस में एक श्ली के सवीस्त्र पर आक्रमण किया गया था।

सत्याग्रही कार्यकर्ताओं का दमन करने तथा यारहोली के आन्दोलन को विगादने के लिए सरकार ने कृतन्त फ़ीजदारी का उपयोग करने में अत्यन्त ग़ैर कृतन्तन और द्वेप-पूर्ण उपायों को अवलम्यन किया। एक मातहत रेवेन्यू अफ़सर को मुक़दमों की निगरानी करने और उनका फ़ैसला देने के मिलिस्ट्रेटी अधिकार देकर सरकार ने बहुत अनुचित काम किया। सरकार जिन मामलों में मुद्द यी उनमें उसने ठीक-ठीक सचूत नहीं लिये। अपराधी बताये गये लोगों को पहचानने का तरीकृत विश्वसनीय नहीं या। जिस सब्त पर सत्याग्रहियों को सजायें दी गई वह इकतर्फ़ी

#### विजयो बारडोली

र्था और विश्वास के पात्र नहीं था। जिन अभियोगों पर सजायें दि। गई थीं वे तुच्छ और केवल नाम-मात्र के थे।

### सूचनाये

बारडोली जैसी परिस्थिति फिर कही पैदा न हो इसलिए कमिटी नीचे लिखी सूचनार्ये पेश करती है—

- (१) ज़मीन की लगान नीति को बिल्कुल बदस्य देना चाहिए।
- (२) सरकार और किसानों के बीच के सम्बन्ध को निश्चित
- (३) पश्चिम के सुधिरे हुंप देशों में लगान निश्चित या कायम किरने पूर्व बढ़ानें के जी नियम है भारत में भी वही अंथवा उन्हीं कें समान नियम हो जाने चाहिएँ।
- ( ४ ) यदि लगान-वृद्धि असंतोष-प्रद हो तो दीवानी अंदा-रुतों में न्याय प्राप्त करने को सुविधा होनी चाहिए।
- (५) संरकार के एक्जिक्यूंटिव विभाग को नियम बनाने एवं निर्णय ('Resolution) करने का जो अधिकार है वह उसके हाथ से निकांक लिया जाय और कानून में ऐसे नियंमी का समावेश किया जाय, जिससे किसानों को स्वतंत्रतां और अधिकार सुरक्षित रहे।

```
परिशिष्ट (४)
                     क्या मिला ?
             वालीड पेटा महाल का हिसाव।
साधन-- र ज़ब्ती हाकिम
                                             दिनरात चार
          ८ पठान
                                               महिने तक
          ८ पुलिस के जवान
                                                दौष्ट धृप
          २ मोटरें
                                              करते रहे।
        १४ सलाटी और चंपरासी
                                              और उन्होंने
              ६६ भैसे ( जिनकी असली कीमत
                                              कम से कम
                           ७६१० रु० थी)
                रु० ६४१-२-० में कसाइयों के हाथ येचीं।
             ६ घोड़े; १ गाड़ी कपास १ यड़ा पाट २ सवारी की
                                                   गादियाँ
           १५ पर्लंग २ झूले १ अलमार्र
६ कुर्सी २५ मन जुनार १ घडी
७ पटिए २ वेंच १ तकिया
                                   १ अलमारी १ रस्सा
                                   १ तकिया
                                               ५ स्टूल
                                              १ चांदी का
                                    १ टांगा
                                                 गहेना
                     और छोटे-मोटे ४५ पीतल के वर्तन
                                   ४ कोहियाँ
                                  ४६५ गैलन शराय ज्व्त की
             और लोगों को अगणित कप्ट दिये
            रुपये नकृद पैदा किये तथा तीन आद्मियों को जेल
            भेजा । और जिस शान के छिए यह सब किया गया
            वह तो जनता के सामने फ़ीकी पढ गई !
                                केशवभाई गरोशजी
                                   बारहोंडी के विभागपति
गुजराती 'श्रेताप' से
```

228

# बारडोली-सत्याग्रह

### गाँव का दैनिक निवेदन

(विभाग पति को चाहिए कि वे यह निवेदन प्रति दिन प्रत्येक गाँव से स्थानीय स्वयं-सेवक द्वारा अथवा ख़ास स्वयं-सेवक भेजकर प्राप्त करें। और इसमें से आवश्यक ख़बरें अपने विभाग के दैनिक निवेदन में लिख दें।)

गाँव

विभाग

तारीख

इससे पहले किस तारीख़
को निवेदन मेजा था?
—िवभाग-पति पिछली बार कब आये थे?
—े आज किस नम्बर की और कितनी पत्रिकार्ये गाँव में बाँटी? 'इससे कम या ज्यादा की ज़रूरत हो तो लिखो?

### परिशिष्ट ( ५ )

| थ—इस गाँव में यदि किसी ने<br>कगान भदा कर दिया हो<br>तो उसका नाम और रुपये<br>की तादाद बताओं ।                                   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ५—सरकारी हलचल कुछ हो<br>तो लिखो ।                                                                                              | 1 |
| ६—चीयाई, सालसा, अथवा<br>ृब्ती की नोटिस इस गाँव<br>में किसी को मिली हो<br>तो उसकी तफ़सील दो,<br>( नोटिस की असली नकल<br>भेज दो,। | 1 |
| ७—गाँव में किसी नेता की<br>ज़रुरत है ? अगर है तो,<br>क्यों ? कारण वताओं।                                                       |   |
| ८—कोई विशेष जानने योग्य<br>यात हो तो, लिखो।                                                                                    |   |

मु॰

वारोख

#### विजयाः बारढोली

# वारडोली-सत्याग्रह

### विभाग का दैनिक निवेदन

| विभाग | का ता० -              | - १९'२८ | वार का निवेदन         |
|-------|-----------------------|---------|-----------------------|
| (4)   | श्रधिक खबर-पत्र की    | (६)     | स्वयं सेवकों की ज़रू- |
|       | जरूरत है।             |         | रत ।                  |
| (3)   | गाँवों के निवेदन निय- | (0)     | छावनी के लिए जिन      |
| ~~~ · | मित रूप से आते हैं ?  |         | चीज़ों की ज़रूरत हो।  |
| ()    | भाज किस गाँव को       |         |                       |
|       | गये थे ?              |         | जावक ।                |
| (8)   | नीचे लिखे गाँवों की   | (९)     | सरकारी हलचल           |
| • •   | व्यवस्था कैसी है ?    | (10)    | विशेष खानगी समा-      |
| (4)   | नेता की ज़रूरत        |         | चार ।                 |
|       | (११) साध              | रण समा  | वार ।                 |
| 4     |                       |         |                       |

मु॰ ता॰ १९२८ दस्तज़त विभाग-पति सूचना—जो भी समाचार भेजे जायँ पूरी जाँच और तहक़ी--क़ात के बाद भेजे जायँ।

ं नं० ४ में—स्थानीय स्वयंसेवकों से काम छेने की योजनां ठीक तरह चल रही है या नहीं यह बतावें।

नं॰ ५ में — लिखिए कि किस नेता की कहाँ, क्यों और कृव ज़रूरत है।

नं ८ में--उन समिं को लिखिए जो सत्याग्रह-चन्दे में वहीं

### परिविष्ट ( ५ )

से निली हों या प्रधान कार्यालय से आपको मिली हों, वे रक्सें भी लियें जो आपने भेजी हों।

नं ९ में - ज़ब्तो, खाउसा चर्रात के समाचार छिसें।

न॰ १० के जवाब में सुनी हुई अफ़ शहँ, सरकारी अधिकार रियों की हलवलों के समाचार और जनता में कोई फूट या भेद हो तो लिखें।

नं ११ के उत्तर में समाओं के विवरण, लोगों की रचना तथा बहादुरी के उदाहरण, छावनी का काम-काज, अधिका-रियों की हलप्रलों के तथा उनके द्वारा किये गये अध्यावारों के ताजे समाचार संक्षेप में लियें।

## निम्न लिखित पुस्तकें अभी छपी हैं

राष्ट्र-निर्माण-माला-नृतीय प्रन्थ

#### समाज-विज्ञान

लेखक—श्री चन्द्रराज भण्डारी 'विशारद' समाजन्त्रास्त्र का सर्वोद्ग सुन्दर ग्रंथ । पृष्ठ संख्या ५८० मूल्य १॥) राष्ट्र-जागति-माला—पुस्तक ५

#### उजाला

महात्मा टाल्सटाय के एक नाटक का श्रानुवाद अनुवादक—श्री क्षेमानन्द 'राहत' पृष्ठ संख्या १६० मूल्य ⊫)

- श्र्टू-जागृति-माला-पुस्तक ६

#### जब अंग्रेज़ नहीं आये थे !

शदाभाई नौरोजी के 'Poverty and Unbritish rule in India' के एक श्रंश का श्रनुवाद अनुवादक—श्री शिवचरणलाल शर्मा पृष्ठ संख्या १०० मूल्य।

'नीति नाश के मार्ग पर' (म० गांधी ) 'महान् मातृत्व की ओर' ( तैयार होरहे हैं )

पता—सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर

सेट धनश्यामदासती विटला, सेट जमनालालजी यजाज द्वारा स्थापित भारतवर्ष क प्रक मात्र सार्वजनिक संस्था

सस्ता-साहित्य-म्राडल

अज़मेर की

# पुस्तकों का सूचीपत्र

मग्डल के स्थाई ग्राहक वनकर सब पुस्तकें पोने मूल्य में मंगा सकते हैं

## पूज्य मालवीयजी का हिन्दी प्रेमियों से अनुरोध

हिन्दी में 'त्याग-भूमि' जैसी सुन्दर, सुसम्पादित सालिक राजस-प्रधान पत्रिका देखकर मुभे प्रसन्तना होती है। इसके लेख और टिप्पणियाँ विचारपूर्ण होती हैं। क्षियों श्रीर युवकों को उपदेश और उत्साह देने की सामग्री इसमें खूब रहती है। अभी पत्रिका

**आठ दस हजार वार्षिक घटी सहकर** 

इतनी सस्ती दी जा रही है। पर यदि इसके दस वारह हजार प्राहक हो गए तो फिर घटी न रहेगी। मैं भाशा करता हूँ कि देशमक हिन्दी के प्रेमी इसके प्रचार में सहायक होंगे। - 'सस्ता-मएडल श्रजमेर' ने उच्च-कोटि की पुस्तकें सस्तो निकालकर हिन्दी की बड़ी सेवा की है। सर्व साधारण को इस संस्था की पुस्तकें लेकर इसकी सहायता करनी चाहिए। मदनमोहन मालवीय

> क्या आप मंडल व त्यागसूमि के प्राहक बन कर या अपने एक दो मित्रों को बनाकर इस साहित्य सेवा और देशसेवा के यज्ञ में

> > सहायता न करेंगे?

# सरता-साहित्य-मंडल, अजमेर

यह मंडल शुद्ध सेत्रा भाव से हिन्दी की उत्तमोत्तम पुम्तकें व पश्चिकाएँ सस्ते से सस्ते मृत्य में प्रकाशित करने के लिए स्थापित दुआ है। इस मंदल से ऐसी ही पुस्तक प्रकाशित होनी हैं, जो भाषा, भाव, शुद्रता, छपाई सफाई सभी र्राष्ट्रयों में उच-कोटि की हों । साहित्य ऐसा दिया जाता है जो ज्ञानवर्दक, इत्साहमद और देश सेवा प्रेरक हो। खियों खीर वालकों के उरयोग की भी पुस्तकें निकलती हैं।

- स्थाई ग्राहक वनने के नियम (1) एक रुपया प्रवेश फीस भेजकर कोई भी सज्जन इस मण्डल के स्थाई ब्राह्क बन सकते हैं। यह प्रवेश फ़ीस मनीबाईर द्वारा पेशनी भेजनी चाहिए। यह प्रवेश फ़ीस वापस नहीं लौटाई जाती।
- (२) स्थायो प्राहक मंडल हारा प्रश्नशित सब पुम्नशें की एक एक प्रति पोनी कीमत / में मंगा सरते हैं। यदि एक से अधिक प्रतियां मंगाना हों तो, दो आना फी रुपया कमीशन काट कर भेजी जाती हैं।
- (३) ब्राह्क चनने के समय से पहिले प्रकाशित हुए प्रन्थों का लेना न केना प्राहकों की इच्छा पर निर्मर है। पर मागे प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में से वर्ष भर में कम से कम साटे चार रपयों के मृत्य (कमीशन काट कर अर्थात् छे रुपियों की प्री कीमत से ) की पुस्तक अपनी मन चाही चुन कर अवस्य लेनी होती हूँ। मण्डल से हर वर्ष प्राय. भाठ दस रुपयों के मूल्य की पुस्तक प्रशासित होती हैं।
- ( ४ ) यदि स्थाई प्राह्म की लापरवाही से या भूल में बी॰पी॰ का पार्संक वारस लौट शायेगा तो डाक मर्चे उन्हीं के जुम्मे होगा । यदि एक मास के भीनर भीतर वे पोस्टेब हानि न भेत्र होंगे नो उनका नाम स्थाई प्राहकीं में से काट दिया जायगा और फिर से एक रूपया भेजने -पर ही उनका नाम स्थाई ब्राहकों में लिखा जायगा।

<sup>🖶</sup> प्रचार के लिए चाला-कथा का मृत्य लागत से भी कम रखा गया है इस्टिए बह पुरनक पूरे मूलय में ही बाहरों की भी दी अधी है।

- (५) नई पुस्तकों प्रकाशित होने पर उन्हें भेजने के पंन्द्रह दिन पहले प्राहकों के पास पुस्तकों के नाम विवरण, मुख्य आदि की सूचना भेज दी जाती है। पंन्द्रह दिन वाद पोनी कोमत से बीठ पीठ द्वारा पुस्तकों प्राहकों के पास भेज दी जाती है।
- (६) मग्डल से ग्राहक नम्बर की भूचना मिलते ही अपने यहां नोट बुक में या पुस्तकों पर नम्बर ज़रूर लिख लेना चाहिए। पत्र व्यवहार करते समय, यह नम्बर ज़रूर लिख भेजना चाहिए। विना ग्राहक नंबर लिखे यदि कोई सज्जन पुस्तकों का आईर भेज देंगे और हमारे यहां से पूरे मूल्य में पुस्तक चली जावेंगी तो उसके जिम्मेवार हम न होंगे।

#### आवश्यक स्चनाएँ-

- (१) बी० पी० द्वारा पुस्तकें मंगाकर होटा देने से हमारी बढी हानि होती है। एक तो पुस्तकें वापस भाने में ख़राब हो जाती हैं, दूसरे पोस्टेज हानि स्पर्ध में होती है। इसिलए कृपा कर पहले से ही सोच समस कर पुस्तकें मंगाइए। देशभाई के नाते इस सस्था की हानि आप हो की हानि है।
- (२) ग्राहकों को अपना नाम, गाँव, पोस्ट, और ज़िला तथा अधिक माल मंगानेवालों को अपने स्टेशन का नाम तथा रेलवे लाइन का नाम खूय साफ साफ लिख भेजना चाहिए।
- (३) रेल द्वारा पुस्तकें मँगानी हों तो भाईर के मुल्य के चौथाई रुपये पैनागी मेनना चाहिए। अन्यथा पुस्तके नहीं भेजी जावेंगी। इसी तरह दस या इससे अधिक मूल्य की पुस्तकें भँगानेवालों को कुछ रुपये पेशगी भेजना चाहिए।
- (४) किसी वी० पी० में हिसाब संबंधी या और किसी तरह की कोई भूल जान पड़े, तो उसे छौटाना न चाहिए। वी० पी० छुड़ा कर हमें लिख मेजें। भूल तुरन्त ठीक कर दी जावेगी।

निवेदक-जीतमल लूणिया मन्त्री, सस्ता-मंडल, श्रजमेर।

क्ष नई पुस्तकों में से यादे कोई एक दो पुस्तक न लेनी हो अथना और कोई पुस्तक साथ में मगानी हो तो सूचना-पत्र मिलते ही हमें लिख देना चाहिए ! पंन्द्रह दिन के अन्दर कोई सूचना न मिलने पर सव नई पुस्तकें वी० पी०, द्वारा मेज दी जाती है।

सस्ता-मंडल अजमेर को सस्ती और उपयोगी पुस्तकें पुस्तकों का विषय, उनकी पृष्ठ संन्या श्रौर उनके मृत्य पर विचार,

कीजिए। कितनी उपयोगी श्रौर साथ ही कितनी सस्ती हैं। श्चन्य प्रकाशक १०० पृथ्वों की पुरतक का मृल्य ॥) या ॥=) रखते हैं

पर मराडल केवल ।) रावता है, इतने पर भी

१) भेजकर स्थाई ब्राहक वनने से सर्व पुस्तकों पोने मृत्य में मिलती हैं।

(१) त्रह्मचर्य-विद्यान—(लेखकपं॰ जगनारायणदेव शर्मा साहित्यशासी) पं कश्मणनारायण गर्टे इसकी सूमिकामें लिखते हैं "लेखक ने पुस्तक में प्रहाचर्य-रक्षा संयंधि सभी विचारणीय वातों का समावेश किया है। प्राचीन प्रन्थों से को अवतरण दिये हैं, वे बहुत ही स्फूर्तिदायक हैं। भारतीय शुवकों को इस पुस्तक का धर्मग्रन्थ की तरह पाठ करना चोहिए।" पृष्ट संत्या २०४ मू० ॥।-)

(२) कर्मयोग—(ले॰ श्री अधिवनीकुमारदेत्त) गीता के मुख्य विषय का प्रतिपादन गरे ही अच्छे ढंग से किया है। पृष्ट १५२ मृ० ।=) दूसरी बार छपी है।

(३) यथार्थ आदर्श-जीवन-वास्तव में मानव जीवन का आदर्श क्या शोना चाहिए ? यह पुम्तक आपको अपना रास्ता हुँउने में बहुत सहायक होगी। पृष्ठ २६४ मूर्य ॥~)

(४) दिन्य जीवन-संसार के प्रसिद्ध विचारक स्विट् सास्टेन के 'The miracles of Right Thoughts' का हिन्दी अनुवाद । पुस्तक

दिन्य विचारों की सान है। पृष्ठ १३६ मू॰ ।=) चौथी बार छपी है। (४) व्यवहारिक सभ्यता—छोटे बढ़े मब के लिए डपयोगी व्यवहारिक शिक्षार्थे। बाल्कों के लिये तो यह घडी ही उपयोगी पुस्तर है। पृष्ठ १२८ मूण)॥

(६) त्रात्मीपदेश-महात्मा पुनिप हे , आध्यात्मिक विचार । पष्ट १०४ मूट्य ।) यह भी दूनरी यार छपी है ।

(७) जावन-साहित्य-( छे॰ नाचार्य काका कालेडकर ) धर्म, नीति, समाज-सुधार, शिक्षा और राजनीति सम्बन्धी सजीव और मनोहर हेर्सी कर संप्रह । काका साहर के प्रत्येक लेगर में पाठक असाधारण प्रतिमा का दर्जन करेंगे । प्राचीनता और नवीनता का समझौता भाप जिस कुगलना के साय करते हैं वह देखते ही बनता है। प्रथम भाग पष्ट २१८ मत्य ।) इसरा भाव 2 ए २०० म०॥) इसकी मुनिका श्री वावू राजेन्द्रप्रसादजी ने लिखी है।

( ८ ) तामिल-चेद—(हे॰ अछूतसंत ऋषि तिरुवर्ल्हुवर ) मु॰ छे॰ श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचार्य—अनु॰ श्री क्षेमानन्द राहत

"दक्षिण में इस प्रन्थ का|आदर वेदों के समान है। वहाँ यह पांचवां वेद कहलाता है। इसमें धर्म और नीति के ऐसे मूल किदान्तों का उपदेश किया गया है जिससे मनुष्य के जीवन का दिन रात काम पड़ता है। पुस्तक की रचनाशैली बड़ी सरल और बोधगम्य है" (सरस्वती) पृष्ठ २४८ मूल्य ॥=)

- (१) शैतान की लकड़ी—(अर्थात् भारत में व्यसन और व्यभिचार का दौरदोरा) सारा समाज व्यसन और व्यमिचार में आकण्ठ फंसा हुआ है। समाज की हालत देखकर आपका दिख दहल जायगा। व्यसनों में हम करोडों रूपये बरबाद कर रहे हैं और व्यभिचार तो हमारे जोवन-सत्व को ही नष्ट कर रहा है। इसे मंगाकर पढ़िए और अपने आपको तथा वालकों को इन वुराइयों से बचाने की कोशिश की जिए। पृष्ठ ३६५ मूल्य ॥।।।) इसके छेखक हैं श्री वैजनाथ महोदय यी० ए०। पुस्तक में कई चित्र भी है।
- (१०) अन्धेरे में उजाला—(टाल्सटाय का उत्कृष्ट नाटक) सर्वस्व त्यागकर देशसेवा व आत्मोन्नित करना ही जीवन का सार है, यही इस नाटक का विषय है। पृष्ट लगभग १६० मूल्य ।≤)
- (११) सामाजिक कुरीतियाँ—(हे॰ महातमा टाँवसटाँय) टालसटाँय के हेस्तों ने और अन्थों ने रूस और यूरोप के पड़े-लिखे लोगों में महान् क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। भारतीय पाठकों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। एक्ट २८० मूल्य ॥ड)
- (१२) तरंगित हृदय—[ छे॰ पं॰ देवशर्मा विद्यालंकार ] भू॰ छे॰पं॰ पश्चित्त शर्मा—एक प्रतिभाशाली हृदय संसार का अवलोकन करता है और उसमें विचारों की अद्भुत और स्फूर्तिजनक तरंगें—विचारों की तरंगें—उठती हैं, यह उन्ही का संप्रह है। एष्ट १७६ मू॰॥) हिदी संसार ने इनकी बढ़ी प्रशंसाकी है
- (१३) भारत के स्त्रीरत्न—(दो भाग) प्राचीन भारत के प्रायः सब धर्मों और सभी जातियों की आदर्श-पतिव्रता, चीर, विदुपी और भक्त लगभग ९० महिलाओं के ओजस्विनी भाषा में लिखे गये जीवन चरित्र। प्रथम भाग पृष्ठ ४१० मूल्य १) दूसरा भाग पृष्ठ ३२८ मूल्य ॥।—)

(१४) कन्याशित्ता—बालिकाओं के लिए। पष्ट ९४ मु॰।) द्वितियावृत्ति

- (१५) सीताजी की श्रशिपरिचा-यह एक मनगरत काम्य कराना नहीं वेतिहासिक सत्य है। दलीलें यही विचारणीय है। पृष्ठ १२४ मू० ।-)
- (१६) स्त्री और पुरुष—(म॰ टाटसटाय) स्त्री और पुरुषा के भाइन समान्ध पर वहें ही अद्भुत विचार हैं। पृष्ठ १५४ मू० ।=)
- (१७) घरो की सफाई-प्रत्येक खी, पुरुप व वालक की यह पुस्तक पदना चाहिए। पृष्ट ९२ मू॰।)

(१८) श्राश्रम-हरिण्-( श्री वामन मत्हार जोपी पुम॰ ए॰ लिखित

सामाजिक उपन्यास ) पृष्ठ ९२ मृत्य ।)

(१६) क्या करें १—( टॉब्स्टाय ) 'Who touches this book, touches a man' (Wall Whitman) यह पुन्तक नहीं, मानव-सदय के कोमक और पवित्रतम विचारों का खोत है। टॉल्स्टाय के ग्रन्थों ने संसार के साहित्य और रूर्स के सामाजिक जीवन में एक भद्भुत क्रान्ति कर टाली है। यह पुस्तक उन्हीं विचारों का एक सुन्दर संग्रह है। जीवन की गम्भीरतम सम-स्वाभा "क्या करें" का उत्तर है। प्रथम भाग पृष्ट २६६ मू० ॥=)

(२०) गंगा गोविन्द्सिंह—ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियाँ और डनके कारिन्दों की काळी करतूरों और देश की विनाशोन्मुम्य म्वाधीनता को बबाने के लिए कड़ने वाली भारमाओं की वीर गायाओं का उपन्यास के रूप में

वर्णन । पृष्ट २८८ मूल्य ॥=) (२१) अनोखा—फ्रांस के सर्वश्रेष्ट उपन्यासकार विवटर ह्यूगो के 'The Laughing man' का हिन्दी अनुवाद । सत्ता और वैमव में सद्गुण नहीं पनप सकते। यह तो ग़रीबी की उपज है यही बात लेलक ने विनोद में एक पागल के मुँह से कहलाई है। अनुवादक हैं ठाकुर लक्ष्मणिसह बी॰ ए॰ एक॰ एक॰ बी॰। पृष्ट ४७४ मृ॰ १।=)

(२२) कलवार की करतूत—( महात्मा टॉल्स्टाय ) एक ग्रोटासा भग्यन्त मनोरंजक और शिक्षापूर्ण प्रहसन नाटक रूप में। पु० ४० म० -)॥।

(२३) श्री राम चरित्र (२४) श्री कृष्णु-चरित्र । डोनां पुस्तकाँ के लेखक हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध इतिहासज् रा॰ व॰ श्री चिन्तामणि चिनायक वैद्य एम० ए०। दानों हो पुस्तकें बढ़ी योजके साथ लिखी गई है। श्रीराम चरित्र की पृष्ठ संख्या ४४० और मृत्य १।) है। श्री कृष्णचरित्र की भी प्रष्ट संख्या कामग ४०० होगी और मूल्य भी लगमग १।) होगा। श्री कृष्ण-चरित्र सन् २९ के अंत तक छए जायगा।

(२४) छातम-कथा—[ म॰ गांधीजी के 'सत्य के प्रयोगों' अथवा 'आत्म-कथा' का हिन्दी अनुवाद ] अनुवादक पं॰ हरिमाऊ उपाध्याय। इस प्रन्थ-रत्न का परिचय देना न्यर्थ है। पृष्ठ ४१६ प्रचार के लिये मूल्य केवल ॥=) रखा गया है। अप्रेजी में इस पुस्तक का मूल्य ५) है। यह प्रथम खण्ड है।

(२६) स्वामीजी (अद्धानन्द) का विलदान और हमारा कर्तव्य श्रशीत् हिन्दू-मुस्लिम समस्या—हे॰ पंडित हरिभाऊ उपाध्याय—आज इस समस्या ने देश को जितना परेशान कर रक्खा है उतना और किसी ने नहीं इस पुस्तक में निष्पक्ष भाव से सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। पृष्ठ १२५ मूल्य ।-) दूसरी बार छपी है।

(२७)शिवाजी की योग्यता—(ले॰ गोपालदामोदरतामस्कर एम. ए.) भारत में स्वराज्य स्थापना करने वाले इस वीर महापुरुष के जीवन रहस्य को बढ़े अच्छे ढंग से समझाया गया है। एए १३२ मृत्य ।=) तीसरी बार छपी है।

- (२८) यूरोप का सम्पूर्ण इतिहास—(तीन भागों में) यूरोप का इतिहास स्वाधीनता का तथा जागृत जातियों की प्रगति का इतिहास है। राज्यों की उथल पुथल के वर्णन के साथ ही इस पुस्तक में यह भी दिखलाया गया है कि भारतिय लोगों को उन घटनाओं से क्या शिक्षा लेनी चाहिए और अपने देश को किस तरह स्वतंत्र करना चाहिए। पृष्ठ ८३० मू० २)
- (२६) समाज-विद्यान गुरू से लेकर अवतक मानव-समाज किस तरह प्रगति करता गया उसका यह इतिहास है। धर्म, राजसत्ता, नीति, सामाजिक रीतिरिवाज, वैदाहिक पद्धितिया आदि विपयोपर भारतीय और पश्चिमी लेखकों और विचारकों के विचारी लखकर लेखक ने अपने विचार भी प्रकट किये हैं। हिन्दी में इस विपय की यह पहलीही मौलिक पुस्तक है। पृष्ठ ५८० मूल्य १॥)
- (३०) हमारे ज़माने की गुलामी—(टाल्सटाय) इसमें आधुनिक सम्यता, सरकारें और यन्त्रयुग की भयंकर टीका और समाज को उसकी गुलामी से बचाने के उपाय बताये गये हैं। पृष्ट १०० मूल्य ।)
- (३१) खद्दर का सम्पत्ति शास्त्र—(श्री रिचार्ड ग्रेग की "Economics of Khaddar" का हिन्दी अनुवाद) अनु० श्रीरामदास गौड एम॰ ए॰ यह वही पुस्तक है जिसकी महात्मा गात्री जी ने, लाजपतराय जी ने व देश के अन्य विचारशील लोगों ने प्रत्येक मारतवासी को पढ़ने की सिफ़ारिश की है। पृष्ठ संख्या लगभग २२४ मृख्य ॥≥)

- (३२) गोरों का प्रभुत्व—(लेखक बाबू गमचन्द्र वर्मा) संसार में गोरों के प्रभुत्व का अंतिम घंटा वज चुका। अब संसार की अन्य जातियों किस तम् राजनेतिक रंगभूमि पर आ रही हैं और उसमे गोरी जातियों किस हरह भयभीत हो रही हैं, यही इस पुस्तक का मुख्य विषय है! पृष्ठ २७१ भूल्य ॥ १९
- (३३) हाथ की कताई-जुनाई—(अनु० श्री रामदास गाँउ एम० ए०)
  'इसमें वेदकाल से लेकर साजतक के समय तक का हाय से कातने और लुनने का
  इतिहास, उसकी उन्नति तथा अंग्रेजों ने भारत के इस रोजगार का किस तरह
  सर्वनाग्न किया विदेशी वस्तों की बाद कैसे बड़ी, वर्तमान समय में हाथ की
  कताई बुनाई में भारत को क्या लाभ पहुँच सकता है, आदि वातों पर विद्वत्तापूर्ण विचार किया गया है। पृष्ठ २६७ मृल्य ॥=)'' प्रताप (कानपुर) इस
  विषय पर आई हुई ६६ पुस्तकों में से इसको पसन्द कर महारमा गांबीजी ने
  इसके लेखकों को १०००) का पुस्कार दिया है।
- (३४) चीन की द्यावाज —चीन की वर्तमान क्रांति की ठीठ तीर से समझने के लिए इस प्रन्थ का पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसी धेद की यात है कि चीन हमारा पढ़ौसी और भारत में उत्पन्न होने वाले एक महान धर्म का अनुयायी होने पर भी हमें उसके विषय में बहुत कम ज्ञान है। एए १२० मू॰।—)
- (३५) दिल्लिण द्याफिका का सत्याग्रह—(हो भाग) महापुरप कैये निर्माण होते ई यह इस पुस्तक को पढ़ने से ज्ञात होगा। यह पुस्तक पूण् सहायमाजी की जीवनी का एक महत्वपूर्ण अंश भी है। स्वयं महायमाजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस इतिहास के पढ़े विना उनकी आत्मकथा अयूरी रह जाती है। प्रथम भाग पृष्ठ २७२ मूल्य ॥) दूसरा भाग पृष्ठ २२८ मूल्य ॥)
- (२६) विजयी वारहोली (साठ चित्र) वारटोली ने भारत की लाज रात ली। विसानों की एकता, स्वयसेवकों का अपूर्व संगठन, सरटार वल्लभ भाई पटेल का युद्ध कोशल. तथा वारहोली की वीरांगनाओं की आह्राहरानक कथाओं आदि से परिपूर्ण यह वारहोली सत्याग्रह का शुरू में अन्त तक क्रमचद् इतिहास है। स्वराध्य का उपाय है देश से अनेकानेक बारहोली का उत्यय करना अत प्रत्येक भारतवासी को यह पुस्तक अवश्य एटना चाहिए। १९७ ५२० म्० २)
- (३७) श्रनीति की राह पर—महात्मा गांधी के Self-1241am
  V . Self-Indulgence नामक पुम्तक का हिन्दी अनुवार । श्रात्म-स्यम
  सन्तिति-निग्रह, ब्रह्मचर्य और चरित्र संगठन पर बढी ही उत्तम पुम्तक है।
  अपेक देश गांभी को चाहे वह की हो या पुरप, यालक हो या नीजवान इस
  अवश्य पढ़ना चाहिए। एष्ट स्थमग १५० मूल्य ॥)

- (३८) स्वाधीनता के सिद्धान्त—( छे॰ टिरेन्स मेकस्विनी) प्रत्येक भार-सीय विद्यार्थी के पास यह पुस्तक होनो चाहिए। संसार में इस पुस्तक का बड़ा आदर है। पृष्ठ २०८ मूल्य ॥)
- (३६) जब श्रंगरेज़ नहीं श्राये थे ?—उस समय भारतवर्ष की कैसी उत्तम दशा थी यह अंग्रेजी शासन की ओर से बिठाई हुई कमेटी की ही रिपोर्ट है। श्रत्येक भारतवासी के जानने की चीज़ है। पृष्ठ १०० मूल्य।)
- (४०) महान् मातृत्व की श्रोर—स्त्री-जीवन के प्रारम्भिक किनाइयों का दिग्दर्शन कराती हुई, गाईस्थ्य जीवन की जिम्मेदारियों को दिखलाती हुई, अपने जीवन को पवित्र सौर सुखमय बनाने वाली स्त्रियों के लिए बढ़ी ही सुन्दर सुस्तक है। पृष्ठ २८० मूल्य ॥।=)
- ( ४१ ) हिन्दी मराठी-कोष (रचियता श्री पुंडलीक) राष्ट्र-भाषा प्रचार के कार्य-क्रम में इस कोष का एक विशेष स्थान है। हिन्दी पढने वाले प्रत्येक महा- राष्ट्रीय भाई के लिए यह बड़े काम की चीज है। मराठी भाषा के थोड़े बहुत जानकार हिन्दी भाषी भी इससे बहुत लाम उठा सकते हैं। इस कोष में हिन्दी भाषा के मुहावरों का भी एक छोटासा कोप है। पृष्ठ ३७२(बड़े साइज़ के) मू० र

## अन्य उपयोगी पुस्तकें

- (१) भारत के हिन्दू सम्राट् (भू० लेखक रा० ब० गीरीशंकर हीराचंद श्रोभा') प्राचीन काल में सम्पूर्ण भारत पर शासन करने वाले सम्राट् चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कन्दगुप्त हर्षवर्द्धन भादि अनेकों सम्राटों का प्रमाणपूर्ण इतिहास है। मूल्य १॥) राजसंस्करण का २॥),
- (२) भगवान महावीर—महात्मा बुद के समकाकीन भगवान महा-वीर का यह सबसे बढ़ा, उत्तम भार प्रामाणिक जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ है। इसे पढ़ने से चित्त में पिनत्रता का झरना बहने लगता है। बढ़ी ही सुन्दर पुस्तक है। सजिल्द मल्य ४॥) आर्ट पेपर पर छपा हुआ राजसंस्करणा का मूल्य १९)
- (३) सूर्य-श्रहण्-शिवाजी के समय का ऐतिहासिक उपन्यास-अनु॰ वाबू रामचन्द्र वर्मा मृह्य र॥) मृह्य हेस्रक पं॰ हरिनारायण आपटे एम॰ ए॰
- (४ पौराणिक कथायें—इसमें भिन्न भिन्न पुराणों से संकलित प्राचीन भारत के महापुरुषों तथा सती देवियों के जीवन की विशेष विशेष घटनाओं का वर्णन है। बढिया कागज पर छपी हुई ८२५ पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥॥॥ पुक तरफ़ मूल संस्कृत है। दूसरी तरफ सामने उसका अनुवाद है।

## "त्यागभूगि"

#### प्रत्येक हिन्दी पाठक को क्यों पढ़नी चाहिए! इसलिए कि

- (१) यह हिन्दी की एक मात्र राष्ट्रीय-सामाजिक मासिक पश्चिका है और भारत में सब से सस्ती है। इसका आदर्श है "श्चाच्यात्मिक राष्ट्रवाद"।
- (२) इसके छेख सात्यिक, मीढ और जीवन-प्रद होते हैं।
- (३) इसके चित्र अश्लील या कामुक्ता यहाने वाले नहीं होते वरन् जीवन के महान् आदर्शों के नमूने होते हैं। खियों और बालकों के लिए महान उपदेशक का काम करते हैं।
- (४) यह ग़रीबों की विनम्र सेविका तथा किसान, मज़्र छीर स्त्रियों के नवीत्यान के लिए प्राण्पण से उद्योग करने वालीहै।
- (५) देश के कोने कोने में और समाज के श्रंग श्रंग में गहरी और स्टहणीय उथल पुथल मचाने की धुन इसे सवार है।
- (६) यह भारतवर्ष में सब से सस्ती मासिक पत्रिका है। प्रतिमास१२० पृष्ठ,रंगीन व कई सादे चित्र होते हुए भी

## वार्षिक मूल्य केवल ४)

इसे देख कर आपके नयनों को सख होगा, पढ कर हदय प्रमन्त होगा और इसके विचारों पर मनन करने पर आप की आत्मा का विकाम होगा। अपने चल, बुद्धि और झान बटाने के लिए क्या आप सिफ़ी दो पाई रोज़ या सवा पांच आने प्रति मास, या ४) वार्षिक अपने बीसों प्रकार के वर्च में से बचाकर इसके आहक नहीं वन सकते ?

ज़रूर वन सकते हैं!

### 'त्यागभूमि' के ग्राहक क्यों होना चाहिए ?

ं ज़रा खयाल कीजिएं

- (१) सबसे पहिले और केत्रल मूल्य ही को देखा जाय तो और पत्रिकाओं के हिसाब से 'त्यागभूमि' का मूल्य कम से कम ६) ६॥) रखा जाना चाहिए था जैसा कि इतने ही प्रशें की अन्य पत्रिकाओं का है। पर त्यागभूमि का मूल्य तो डाक व्यय सहित केवल ४) वार्षिक हो है।
- (२) त्यागमूमि गंदे भौर छुभावने विज्ञापनों में आपको नहीं छुभाती। एक मासिक पत्रिका के लिए विज्ञापनों की आमदनी कम नहीं होती। फिर भी पाठकों के हित के ख़याल से त्यागमूमि अपने आपको इस दूपित आय से अछूती रखना चाहती है। इससे पाठक और उनका धन भी धूर्न विज्ञापन वार्ज़ा के चंगुल से वच जाता है और वे अपनी शक्ति, समय और द्रव्य कहीं अच्छे कार्मों में कगा सकते है।

सिर्फ़ ४) वार्षिक खर्च करने पर आपको घर बैठे, ज्ञान, नवजीवन और देशभक्ति से परिपूर्ण १४४० पृष्ठ पढ़ने को, अनेक उचादर्श के रंगीन व सादे चित्र देलने को मिलेंगे आप के घर के लोग अढोसी, पडोसी व मित्रगण भी इससे कितना लाभ उठावेंगे!

क्या ४) में यह सौदा महँगा रहेगा ?

### ः अव आपको बारी है

'स्याग-मृति' का टहेरय शुद्ध सेवाभाव है इसीलिए तो विज्ञा-पनों की हजारों रुपियों की वार्षिक आय को छोड कर, अश्लील और गंदे चित्रों से मुँह मौद कर लागत मूल्य से भी कम मूल्य रखकर यह पत्रिका निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य तो है

सामाजिक, धार्मिक श्रौर राजनैतिक चेत्रों में श्रामूल क्रान्ति करदेना

पर यह महान उद्देश्य तभी सफल हो सकता जेव इसका अचार घर-घर में हो। कोई गाँव ऐसा न हो जहीं इसकी एक प्रति न जाति हो, कोई क्षय, सोसाइटी, पुस्तकालय और शिक्षित घर ऐसा न हो जहाँ इसका प्रवेश न होता हो।

अभी पत्रिका के तीन हजार ब्राहक हैं। अभी उसका मूल्य ७) प्रति ब्राह्क पीछे पट्ता है इस प्रकार

तीन रुपये प्रति ग्राहक घटी सहकर यह प्रिका निकाली जा रही है। पर यदि देश-भक्त हिन्दी प्रिमियों की सहायता से इसके वारह हज़ार प्राहक ही जाय तो यह अपना सर्ची आप संसाल लेगी।

#### यदि इस अपील को पढ़नेवाले

प्रत्येक पाउक केवल एक एक दो दो ब्राहक बना देने का संकल्प कर लें तो एक ही वर्ष में वारह हजार ब्राहक हो सकते हैं।

#### धानकों से

कई विद्यार्थी, वालिका नौशैर पुस्तकालयवाले हम से एक दो रूपये कम मूल्य पर और कभी कमी विना मूल्य ही 'त्यागमूमि' माँगा करते हैं । आप अपनी शक्ति के अनुसार रुपये हमारे पास भेजकर ऐसे लोगों के छिए रिआवती मूल्य पर या सुफ्त में 'त्यागभूमि' मिलने की सुविधा कर सकते हैं। आपकी ओर से 'त्यागभूमि' में स्चना प्रका-शिन हो जायगी।

#### देश भर में प्रचारकों की आवश्यकता

इस पवित्र कार्य्य के लिए जो भाई प्रचारक वनना चाहें, इससे पत्र व्यवहार करें । कालेज के विद्यार्थी व स्कूलों के मास्टर तथा गाँवों के पोस्ट शस्टर व पटवारी, अपने अपने गाँव व कस्बे में चार छः प्राहक बना कर भी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं।

पाठक, बताइए आप क्या कर सकते हैं ? जो कर सकें वह तुरन्त ही शुरू कर दीजिए कम से कम श्राप तो श्राहक बनही जाइए त्यागभूमि के प्रधान स्तम्भ

श्राघी दुनिया ( श्रियों के लिए ) उगता राष्ट्र ( नालकों के लिए ) ज्ञानांजन पहला सुख निश्वदर्शन ऋदि सिद्धि

खोज मे

४० प्रष्ठ सुरक्षित

युगनिर्माण

जनता का स्वराज्य

श्रद्धत भाई

साहित्य संगीतकला

भग्नावशेष (देशी राज्य)

### त्यागभूमि का मूल्य

वार्षिक मूल्य ४) है, छ: मास का २॥) एक श्रंक का मूल्य ॥) पर नमूने के केवल एक अंक के लिए ।=) के टिकट भेजिए

पुस्तकें खरोदने का अमूल्य अवसर

श्रन्य प्रकाशकों को कुछ पुस्तकों हमारे यहां पड़ी हुई हैं उन्हें हम चौथाई, श्राबो श्रीर पोने मूल्य में वेच रहे हैं श्राजही कार्ड लिखकर उनका सुचीपत्र मंगालें।

पता—सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमेर

#### त्यागभूमि के ग्राहक वनने के नियम

- (१) त्यागमूमि वो वर्ष आधिन मास से शुरु होता है। यह प्राहक की इच्छापर निर्भर है कि वह आधिन मास के अंक से ही प्राहक वने या प्राहक यनते समय जो महीना चल रहा हो उस मास से। अकसर लोग शुरू के अंक से ही प्राहक वनते हैं ताकि उनके पास वर्ष भर की पूरी फाइल रहे और इसमें दोनों ओर सुभीता भी ग्हता है। श्राहरू वनने का श्रार्डर भेजते समय स्पष्ट लिख देना चाहिए कि किस श्रंक से श्राप ग्राहक यनना चाहते हैं
- (२) नमूने की कापी विना मूल्य भेजने का नियम नहीं है। नमूना देखने वालों को ॥) के टिकट भेजना न्वाहिए। पर ऐसे लोगों के लिए जी नमूना देखने के इच्छुक हैं, हमने २ मास तक प्राहक बनने का नियम रखा है। तीन मास के लिए उन्हें १।) मनी आर्डर द्वारा भेज देना चाहिए या बी॰ पी॰ द्वारा मंगा लेना चाहिए। जब तीन अंक वे देखलें और उन्हें संतोष हो लाय सब ये वार्षिक प्राहक बन सकते हैं।
- (३) जहां तक हो रपया मनीआर्डर से हो भेजना चाहिए। वयोंकि बी॰ पी॰ का रुपया कभी कभी पोस्ट ऑफिस से महीनों में जाकर मिलना है। जब तक हमें रुपया नहीं मिलता हम प्राहकों में नाम नहीं लिए सकते। इधर प्राहकों को इसके लिए काफ़ी दिन इन्तज़ारी में रहना पटता है। मनीआर्डर से भेजा रुपया फीरन ही मिल जाया करता है।

'त्यागभूमि' के सम्बन्ध में हमारे पास देश और निदेश से सैकड़ों प्रशंसा पत्र आए हुए हैं

## जनमें से कुछ यहां देते हैं—

प्रताप (कानवुर)

त्यागभूमि के 'हर हर बरक में शरहे तमना' रहनी है। लेख इतने सुन्दर और विद्वता पूर्ण होते हैं कि उनका पदना ज्ञानप्रद और हृदय को कंचा उठाने वाला होता है। जुद साहित्य एवं देश दशा का यथाये दिग्दर्शन 'प्रस्थन मिलना कठिन है। इसलिए हम हिन्दी मापा-भाषी माह्यों से प्रार्थना करते हैं कि वे 'त्यागभूमि' के श्रवश्य प्राहक वर्ते।

पत्रिका सर्वाह सुनदर है, मौन्हर्य में सर्वत्र सादगी की शोभा, दश आदर्श कीड्योति तथा त्यान का तेज दश्यमान है। —आज (काशी)

तरुग रोजस्थान ( श्रजमेर ) रेखों में प्रवाह है, भोज है, मौलिकता है और कविताएँ प्रसाद गुण -पूरित । साराश यह है कि पत्रिका सच तरह से सुन्दर श्रीर उपयोगी है श्रभ्युद्य ( प्रयाग )

पत्रिका सब प्रकार से गृहणीय है और हम इस का श्रिधिकाधिक प्रच चाहते हैं ।

देश ( परना )

'त्यागभूमि' का उद्देश्य बढा ही पवित्र और राष्ट्रीय भावों से पूर्ण है . पन्निका सारे देश के लिए गौरव की चीज होगी। श्री भातादीन ग्रुक्ल साहित्य शास्त्री स० सम्पादक 'सुधा'

स्यागभूमि केवल ४) वार्षिक मूल्य में और फिर भी ६) ६॥) की पत्रिका का सा ठाठ-वाट साज-सामान। इतना व्याग कर साहस, शक्ति और भावना 'त्यागभूमि' के सिवा और किसको है ? 'रगारा के लेखों का चुनाव, विषय-विभाग और चित्रादि सभी उच्च कोाट के है पं० रामदास गौड़, एम० ए० काशी

'त्यागभूमि' के छेख उच्च कोटि के और अत्यन्त उपयोगी दीखते हैं। से सस्ता सर्वोइ भूपित हिन्दी मासिक पत्र तो मै कोई और नहीं ज पं० बनारसीदास चतुर्वेदी सम्पादक 'विशाल भारत' (कलकत्त

'त्यागभूमि' में भच्छी से अच्छी चीज़ कम से कम दामों में देने प्रवृत्ति है। ग्रुद्ध रात्विक भोजन से शरीर को जो लाभ होता है, वही भूमि' के छेखों से उसके पाठकों को होगा।

श्री वियोगी हरि, पन्ना

'त्यागभूमि' त्यागभूमि ही है। 'प्रभा' के बाद थाज कहीं ऐसी विशुद्ध पत्रिका का दर्शन हुआ है। सम्पादन की दृष्टि से तो सचसुच 'त्यागभूमि' क है। इसके आदर्शों पर क्या लिखं ? वड़े ही खरे, ऊँ चे फ्रीर दिव्य है पं० श्रयोध्या सिंह उपाध्याय हरिग्रीध, बनारस

थोड़े मूल्य में ऐसी सुसम्पादित और सुन्दर पत्रिका सिलना हुई सम्पादन बड़ी योग्यता से हो रहा है।

## करात्म खड्ग

"चालिए नाथ । मैं तो श्रा रही हूँ । मेरी चिन्ता न फीजिए । श्रत्याचार श्रीर श्रन्याय के ये काले-काले बादल हमारा पया निगाड़ेंगे १ हमारा निश्चय हमारी शक्ति है। हम उप ष्णदश्य काले कलूटे हृदय को बदल देंग, जो दूर नैठकर इन हाथों को एम पर यह खड्ग चलाने की प्ररणा कर रहा है। उह, षेचारा निष्प्राण निर्मीन सङ्ग ! श्रारे, जो च्यटल ध्यर धदा का करूप पहने मैठे हैं श्रीर निर्मल सत्य का शख धारण किये हुए हैं, उनका यह नेचाग क्या विगाडेगा। चलिए, थागे विद्गु, इस प्रचएड उत्ताप के बाद भुवन मनौहारियी पर्या होगी । उसके लिए हम श्रापनी जमीन तैयार फरलें।"

सपडल से प्रकाशित पुस्तकों का सूचीपत्र इस पुस्तक के धन्त में विया दुत्रा है स्तो आवश्य पद्ध से ।